

## PATANJALI'S MAHÂBHÂSHYA

WITH

TB-C-32

KAIYYAŢA'S BHÂSHYAPRADÎPA.

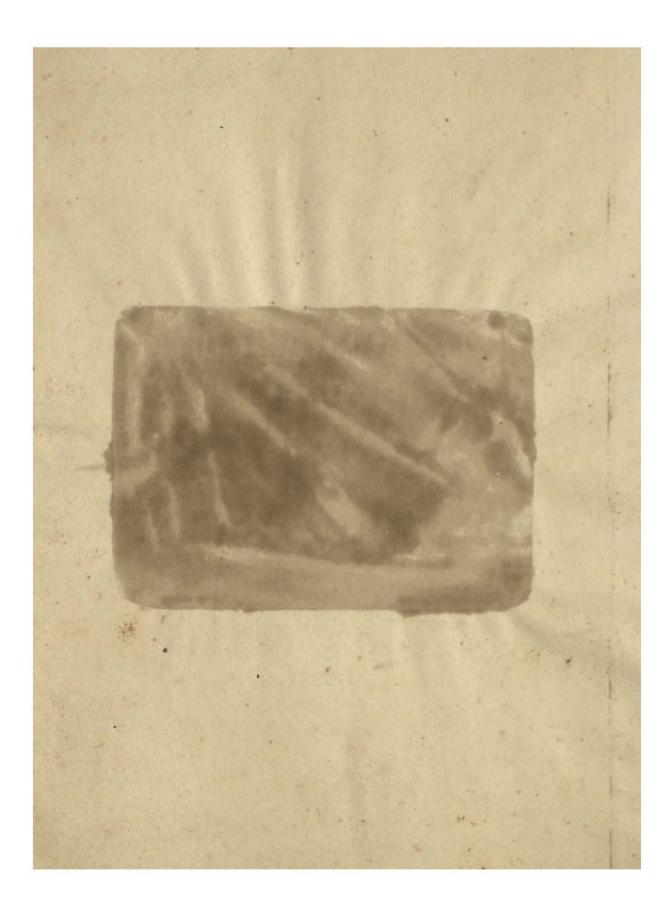

## PATANJALI'S MAHABHASHYA

32

## KAIYYATA'S BHASHYAPRADÎPA.

## REPRODUCED BY PHOTO-LITHOGRAPHY

UNDER THE SUPERVISION OF

PROFESSOR T. H. GOLDSTÜCKER. 138937

FROM AN UNDATED MANUSCRIPT.

IN THREE VOLUMES.

VOL. II.



TB-e32°

LONDON: INDIA MUSEUM, 1874.



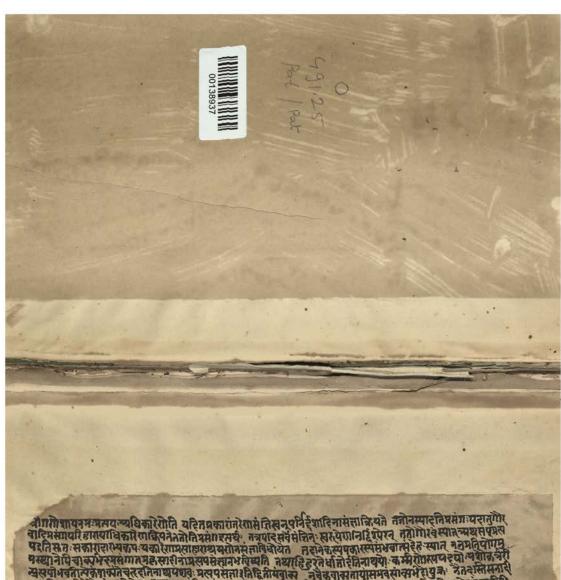

श्रीगरोषायनमः प्रसयः न्यविकोरेतोयंप्रस्यमंताविको साम्रह्मप्रयदेशपाधीनैमापेत्राप्रोपोति तस्याः प्रतिवेधो वस्तवः प्रहाते गुमिन्तित् अपपर् सारकारायोः अपधिहरतेरतिनाथयोः पत्री एतेयाप्रतिवेधावस्रवः॥

नित्रम्ययासनारीनां नाक्षेद्रेनमं नाविधिर्वं प्रकाशनाम्पिम्तिसंस्थितस्य संनीपस्यापनसाम्यात्तासंवेधमतिपनि वापिक्षेत्रत्रध्याहोरे गात्रात्राति सुनाधासतिवाकाराच्य्यमेतेषायाराष्ट्रम्पवते हिनीजीयेवसंनासेतिसंवधमितपार जवावीये तासवध्यतिप्रताखार्थतास्यात्ययाचसप्रभानिहिष्स्यवास्यिकेनेवपरस्ताधिकाराद्वतितयापस्यसत्ताषि जुना अस्ति साम वयनमा न अस्ति स्वाति । जुना अस्ति । इति जुना भेरे ने स्वति । स्वाति । स्वाति

किरमारिति निर्देशसाव्हित्तावाहेव्होषीपवित किर्वतिवित्तवार्षवर्त्तात् नवप्रक्षाहीगोकिति गृतिपित्रकार्यक्षप्रवित् रखेतावरविविशेषायाने नसनाहित्रभेवपतिप्यं नगुपारिवासमार्थनावराम्याणे स्परंभेवपति विशेषात् उपप्रसाणि क्रिस्ति स्पास्मितिवृद्धिताहित्याते नपति नावित्यस्यापित्र विशेषात् उपप्रसाणि क्रिस्ति क्रियोगोनियमाभावात्तरम्य सम्पर्भवपत्त्र स्पासित्ता स्पासित्ता स्पर्वत् स्पर्वत् स्पर्वत् स्पर्वास्त्र स्पर्वास्त स्वर्वास्त्र स्पर्वास्त्र स्पर्वास्त्र स्वर्वास्त्र स्वर्वास्त्र स्पर्वास्त्र स्पर्वास्त्र स्पर्वास्त्र स्वर्वास्त्र स्वर्वास्त्र स्पर्वास्त्र स्वर्वास्त्र स्वर्वास्त्र स्वर्वास्त्र स्वर्वास्त स्वर्वास्त्र स्वर्वास्त्र स्वर्वास्त्र स्वर्वास्त्र स्वर्वास्त्र स्वर्वास्त्र स्वर्वास्त्र स्वर्वास्त्र स्वर्वास्त्र स्वर्वास्त स्वर्वास्त्र स्वर्वास्त स्वर्वस्त स्वर्व स्वर्वस्त स्वर्वस्त स्वर्वास्त स्वर्वस्त स्वर्वास्त स्वर्वस्त स्वर्यस्त स्वर्यस्त स्वर्वस्त स्वर्यस्त स्वर्वस्त स्वर्वस्त स्व के. किंपुनितिन्त्रताकाब्युन्तिनित्रनितिनित्रनितिनाविने।पपदानदितिपयःपुद्धतिति प्रतिपारकानीश्वानाम्पपपनिवन्ताहिताव्यस्यः। पनानस्तुगुणाकाजाक्षित्रनित्रनितिनित्रनितिन्ति। केत्रवस्ति किंपनसितिधारसिद्धयोरकस्पन्तरस्य वावद्वनातिपरि प्रयस्त्रमनितिस्त्रदृश्यपिपसारवानानवहनामयेकस्पनिवीररोकनरश्चः यथानरति स्रपंततास्वविवयेत्रक्षत्रयेपधाः वसयेक्षते नत्त्रपारतिस्यास्प्रधानिस्तर्यः किंस्तरिति भरवतुगतः प्राधानस्तरस्थानस्यान्त्वास्यानास्त्रवानित्रपद्धन्य

कियुनार्नामिनंकोवाभिनी निर्तालोगिनिकं अतिहातियानिक्रें रह्वमस्यः व्यिन्तित्र महसुपपश्चाध योनिताताः हथात् पश्चिमात्र विकासिक्र विकासिक्र

र्शकतामिति प्रयोगनहरूमिमर्थाः यस्पापवंदिति तर्श्वनारमेषातस्य प्रधानमञ्जू प्रधेवति वनुयतानस्य हर्तिविकारणमा ति प्रहत्पनुष्रवेशात्यक्षतिवसंत्तयानसंभवस्यते येतप्रत्यस्यतेतर्द्वत्यानस्य क्रियत्त्रस्य स्वतिविकारणमा विकारणमा विकारणमा

ग्म-

विकारागमेषुचपरविज्ञानात् विकारागमेषचपरविज्ञानात्त्रभयमंज्ञानभविष्यति प्रसपः परोभवतीयुज्ञनेनचविजा रागमाः परेसंभवति विद्युनः कारगासमानज्ञपूर्वीपरेशेपसयः परोनविकारागमाः परेष्यीनिर्देषस्यः नद्युक्तस्यात् षदीनिर्दिष्विकारागमयुक्तभेषति प्रचमीनिर्देशाच्चत्रप्योविधीयत॥

कारियसं तार्थेश्यमं नाप्तवर्तन्त्व पाविता वादितिविभाषाणुण इतिहत्तो पंचमी कलमपिष्यो नकसादिविध्यानेपया ध्ययेनेवसतीलि तत्र नाप्तव्या प्रस्थते नाप्तव्या विद्या प्रस्था प

प्रस्यविधानाज्ञपपानिस्तः प्रस्विधिक्तनोपपघतिस् युत्रविकारागमाःशिष्येभेहनस्व त्र्युजनुनेः प्रस्तिकि युनः कार्गानिस्यति विकारागमयुक्कसात् त्र्यप्यमीविद्शाः तस्मानत्रपंयमीविद्शाः कर्तवः नक्तियः रहत्रविद्यान् विद्यानिर्दशः कर्तवः नक्तियः रहत्रविद्यान् विद्यानिर्दशः विद्याने त्र्युजनुनेः युक्रश्रानिर्दशः विद्याने विद्याने त्र्युजने विद्याने विद्या

ताविश्ति प्रहतिप्रसंपानुहत्तिसाम्य्योत्स्यपोपिविधास्पनिकारागमान्त्रपीत्यर्थः यचेनमिति हतेरारेशविधानुययोगा द्विभिक्तितावधानीरिवशिकात्वारितिभावश

तम.

स्थिति प्रवितिनिवान्यनिर्दे ताव्यवेहता रहे तिवान्यने हे निवान स्थान हिन्दि स्थान हिन्दि स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स

भा-के वर्ष्ण किम्यिति पंचनिनिर्देशपर्शन्य महोरातपंचनीविधानामात्वित देवशितिर्शिष्णापार्थियताव्यवनन्य संवेधवर्श ४ विसागवितिभावः परितर्दशन्यामारेराणिपित्रदेशिपितियमार्थितिम्पर्यः प्रमुख्यतित वहनेवपुरस्ताद्रवितान्यः पर्यश्वित हिन्द्रवेदशस्त्रतियतन्त्राद्रमे पर्यय पर्ययभिष्णतीमार्थः प्रथमहोत्वद्यानिर्दश्चित्रध्यश्चर्यास्त्रापित्वस्य पर्ययभिष्णतीमार्थः प्रथमिष्यान्त्रस्त्रात्वस्य पर्ययभ्वति स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वापति स्वापत

वक्रतिमध्येभवतिना मङ्गिमध्यमात्रपरियहेणिनियमेषितायतेनत्वकतेत्रपाद्धरे विविध्यपित्रायप्रिकार्यानिथमित्रायने स्व यातरस्यातमध्यविशेषत्यस्यातो प्रस्तादेववहव मास्त्रदेशाक्तित्वविश्वित्रपाद्यान्यस्यात्रियस्य स्वात्रप्रात्रप्रात्यस्य स्वात्रप्रेयस्य स्वात्रप्रस्य स्वात्रप्रेयस्य स्वात्रप्रस्य स्वात्रप्य स्वात्रप्रस्य स्वात्र

परव्यक्तिति तस्महिलुनास्पर्यनेनेविद्यमस्पर्धेह्वाहितिमाक् चतस्त्रेति यत्रविद्यमानमेवकायोत्तरविधानार्थेकापितेनिनिह् वपतत्रभासाहितिपरिभाषानियमध्यितस्ति न्यून्यनस्याःपर्यस्वस्याःपरिभाषायाः महानि तिभावः जस्य स्तरिति न्यस्य वस्ताहिर्भायतःहिभावः हृहापाति निस्ताः श्राद्यामयास्त्रमस्य भावनस्य प्रपादेशः प्रस्पादनिहे स्तर्धस्य मा नपतिवाधतरसर्थः स्तर् हिति तस्माहिस्पत्रास्पर्धेनस्य प्रदेशेषुन्य श्रीति चान्नभवति तत्रश्रपत्रस्य परिवेशेषाक्षेत्रस्य स्वयं स्वयं प्रस्पत्रस्य स्वयं स्वयं प्रस्पत्रस्य स्वयं स्

परवचनमन्ध्रेत्रेपंचनीनिर्दिषाद्विषास्म परवहरामनन्ध्रेतं किकारगां पंचमीनि विद्यादेपरस्पकार्यमुचने तुध् थाद्वानकपर्सम्भापरेव्हिति विद्यमञ्ज्ञपन्नासः भनसञ्ज्ञपरस्कार्यभुचने हेर्द्रोजीकस्परभः परस्पकार्यभेतिन महित रहापिसनस्व कृषे सामाविकपरतं न्यावना वित्रेष्ठपर्द्याति परवहरोगनार्थः स्पात् वाचान केचनार्थः एताद्वत्त्र परस्पकार्ये परसापरः स्पातं न्यावनायरस्पय स्थापनः संज्ञास्त्रातं यत्रतिहिषच्योगातितव्यानपंचानावक्ताः संज्ञास्त्र चर्मचनीनाक्तिपन्नविकाममाः शिष्योत्रे क्षविकारमामाः शिष्योते हत्रस्वन्त्रयुग्तनाः चकारमित्राः

यविधानानुपपितस्कितस्मान्त्रपंत्रशातिहशाति॥
यो पास्पकार्यभित्तरस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्तर्भातिहश्चमित्तर्भाति।
यो पास्पकार्यभित्तरस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्तर्भातिहश्चमानिहश्चम्यान्त्रभाति।
त नेवदाव निहशमात्रार्थाप्रयमास्मात्रकारकार्जभ्यश्मित्तर्भात्मत्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्यस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्तिन्तित्तित्तिः

भाकिस्मान्यारक्षानावेति बात्रयस्तर्ये पराग्रधानेननमातोत्त्रभक्तित्वक्षित्वास्यक्षेत्रभिक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षित्वस्यक्षितिः

एन.

872

प्रवागितिषमार्थदेति प्रवेपयोजनास्थितिमितिनितेकक्रोराधिकत्यायोवान्यः परितः माध्यकारेरा। नुलिगेनप्रवेपयोजनस्पनि एकरगानसंश्रेत्वात्यातः स्रवेदवर नहित्दर नार्यक्रवयस्य प्रविक्तानार्यपेते तथा मनेनित्रय मनासाधित्य प्रविक्तानार्याते वृक्ते वलाप्रकृतिः प्रयोज्ञत्य प्रविक्तान्य प्रविक्

म्योगनियमार्थेवाभयोगनियमार्थेतर्हिषस्यहरोक्तिस्य एम्नानाभयोगिययास्यात् न्यवरभनानामाभिति स्यातिपुर्वः विविद्गिष्टर्वरोते यस्यान्यमान्यस्य स्थात्रस्य स्थात् स्थात्रस्य स्थात्य स्थात्रस्य स्थात्य स्थात्रस्य स्था

नार्यतेतयानम् १ योपीतिश्शंतायमासः किमस्पद्वयमिति किमस्पमारामिसवार्थययोगोश्यते तवात्मारिवश्वमा स्वामनेनासाकतम् विकाम के विकामनेनासाकतम् विकाम के विकाम के स्वामनेनासाकतम् विकाम के स्वामनेनासाकतम् विकाम के स्वामनेनासाकतम् विकाम के स्वामनेनासाकत्व विकाम के स्वामनेनासाकत्व विकाम के स्वामनेनासाकत्व विकाम के स्वामनेनासाकत्व विकामनेनासाकत्व विकामनिकत्व विकामनेनासाकत्व विकामनेनासाकत्व वि

वास्वमेनितस्ताहित्तस्तिवेवप्रवस्तितेहेपालेपुन्यस्वनंबाचनेप्रतपस्पयतेषुन्यतिवाह्य ति नापाः सन्भवति प रतीयलसितस्तर्वत्तेभवति पत्तेतृनेवास्यतरस्यः तत्त्रयास्विकल्यते पत्तेप्रवीभवतिति पर्तस्यभयोगिनेयवतात् तस्मादितिक्षनाद्वानियतात् त्याक्रयमारास्ति प्रतियोगमतयसत्तापस्यानात्रस्यारविकल्यःस्यात् इतसस्यमाधिका क्रया न्यमह विपरानिति न्याहो स्वित्रकृति विष्या प्रस्पेय रेवप्रहातिः प्रयाक्तवान्त्रप्रयूपरानिति केष्ट्राविशिषः तन्त्रप स्य न्यमेम्हतिवियमाभावः तत्रमस्यवियमस्तिवहतिविमात्रमामितिन्त्रम् स्यिकायाः प्राहतेः प्रयोगः प्राप्तित हमदेवस्यः हसप्रदेशः वश्तः महत्वेमकरतिन्यस्त ताह्रप्रहतिनयमः यहतिवियमेप्रसपानियमः यहतिविय स्ति स्वयं क्रियं क्रि

चनासर सारत्येयः प्रस्याययास्यात् प्राकदावित्यरानप्रयोजि देखवताम् व्याद्भयवियमनाभः॥ ६

न्याप्रतातम् त्रम्यस्य साव उद्यारणाभावात्तरं त्रस्यम्य पातरे भष्विव वत्तासारो केप्याराद्यस्य त्रम्योभविष्यतीतिम् तायम्बन्धिः हि प्रथमितियवामेवति विराधनामित्रस्य यात्रीत्मत्रोहात्तम् विराधनामित्रस्य मित्रस्य स्थापनाम् स्थापनास्य स्थापनास्य मंग्रामिक न्याद्वरात्रश्रकिमर्यपिरमुखते न्यायुरानोयशासात न्येनोरानोपाश्रीति नैतरानित्रयोजने यपिश्वसंतीरानेकरोतितत्रव कारमनुवंधं न्याहच वितोः तीरानरतिमध्येत् तस्तिहिपाशरितमध्यारातम्पियमिछति तत्ररेकमञुवंधन्तरीति न्याहवीपीन म्भितातन्त्रवरात्रसहिमाधिकि न्यवरात्रमधिकित् तेचयक्तरमवर्षक्रेभित न्याहरच्यावर्षक्रिति न्याहरच्यावर्षक्रिति स् हिमाधारिति स्थितमधिकिति क्योतितन्नतक्तरमवर्षे न्याहर्वतित्वरित्तमिति यरहर्वामतायः यसयः राषःमोतरेसाणि वचनमाय्सत्तरभविष्यतीतित्रार्थन्त्रायुदात्तवचनेन्यमुमधिययाभवप्रयानास्योनयमतित्रप्रतियतम्याः स्यायरहर्गनेमित्रप् नेलां सकहाविराधुरात्रः कर्।विरंतोरात्रः करावित्मध्योरात्रः कराविरानुहात्रः करावित्सरितः स्पातन्त्राधरात्रस्वयञ्जासरि रिवनश्रामिरमुखते व्यथकिमर्थेष्रस्यमत्तामनियोगनाधुरान्तनमन्दनतं बोखते नयत्रेवायः सर तत्रेवायमय्यवेगन्त्रियारि निरंपप्रस्यस्य न्यरप्रेशाइसासावैधानकं न्यनुरां तेषायानी विता तत्रायमध्यये हिराधसानयरंगाहित्रानुरात्रयहांगनकती मंगर्सर्थः त्रस्वात्रपाणाभिति तरुन्त्रहरणाह्यनामित्रर्थः नुस्यासमञ्ज्ञसभ्तन्त्रप्तियोगनुपस्यानेससुसध्यान्एवन्याहिराधह

नो अवराजातारियन्। नद्तिरोपानाक घडाश्रेष्ठाणामिति अदकाहरणा शैनामिसर्यः।

भा के परप्रिति त्रसयस्वसन्नाकराम्हनिस्रह्मसाहिनिस्रित्रस्तांभगीपंस्मात यहितस्वरेश्वहर्गास्मादिस्र्यः यन्नहीतिपाती व्यासीपित्रप्रयोगीत्रक्षानार रामसंभवति यानायानीसारीतृष्यपादाम सेनसिर्विष्यानास्थित इस्रतरस्यारीच्यातिपरिका नारामसंश्रुपति विरुक्तियानस्पानुरामसंस्या तिनिविषयंभानुत्रातिष्यहेकानीदामसंस्याहिस्रयाः न्यानिजीवरसारीनस्या

नगम्हतेगपुदानवचन्तायकंतरहिरयहरास्य नेवेषवेषः क्षेंकार्गा यद्येत्रिलाहिर्निरामित्रप्रहेतगपुदानलेशासि नत्तापप्याचार्यः नत्तरहेराबुदानलेशानि न्रहेतस्य विधानसम्पर्धात्रप्रस्पत्याचार्यः नत्तरहेराबुद्यन्तलेभागि नह्ताप्यस्य वार्यः नत्तरस्य विधानसम्पर्धात्रप्रस्य भावः पद्येषात्तरः त्राप्रपद्धिकं स्पर्धात्रप्रहेतरे त्राप्यस्य वार्यः नत्तरस्य नद्याचार्यः विश्वस्य क्ष्यह्यात्त्रप्रस्य क्ष्यह्यात्रप्रस्य स्वतास्य विश्वस्य स्वतास्य स्

त्रकानुरात्रनेस्तिभागुस्रस्यमपिषयताद्वायकलिमिचेत् तनाषितदेशिष्यसंगात्ज्ञायम्हरीयेव न्यागमानुरात्तार्थेव ति वागर्म्तरोयेनिक्रमानिकार्यस्यास्तिकार्यस्यास्त्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रस्यार्विकार्यस्य स्विक्ष्मास्य स्विक्षास्य स्विक्ष्मास्य स्विक्षास्य स्विक्ष्मास्य स्विक्ष्मास्य स्व

केषुनिर्ति स्वयोत्रप्रष्टाद्रष्ट्यः नतुपेतनवेषुक्रंस्एवएछतिविरोधात् लवितेति लर्तिष् त तासि र्र् न्यत्रप्री येनुरात्त्वनस्पात् तरातासिभक्ततारिदुरातःसात्रोषनिषातेनवतास्पाकारोनुरात्ररायेशक्तीपाभावादुरात्तनिर्वास

केषुन्राममाः व्यनुद्वात्रसंप्रपोत्तयंति इट्सिक्ता रट्नावन्नप्रपोत्तयित इट्मिद्रमंप्रधार्यः र्क्तियतं व्याधुरानसि ति किमत्रकर्त्रसं पर्त्वास्ट्रः विसमाधुरानसं इतेपीरिप्राप्रोतित्यक्षते प्राम्नोति दश्पिनिसः इतेप्याधुरानसे प्रामित्यक्षतेषि व्यानस्य व्यमधासरस्य केन्याधुरानसेपाप्तित्यस्याहते प्रश्नेतस्पर्याप्ते विर्मिन्स्य मामविद्वाधारितस्याप्तित्याप्त्रस्यामः व्यत्रार्थास्य व्यमस्य विद्याप्ति स्वयाप्ति स्वयापति स्व

र्त्यानारस्यनस्यातः र रुस्तन्यनत्वसतिनास्याकारएवो स्वरम्यस्यनिवृत्तिस्यः सिद्धाति स्वरमित्रस्यतस्यतिस्य तिभेरहेतन्त्रान्यस्यानस्यमकस्यतिनातः मकातरस्याप्त्रतीनः प्रसम्यहरापरामावयतिभावः स्वत्ररामवति ततर्गतः प्रयोजयतीस्ययः॥ भा के लिविविदित्याशिविलिङ्ग्यम्बविशेषिदिकलात्यप्रताहाप्र्वितियुग्किय्तेपश्चाहारेशः नत्रशस्यापराण लेकियमार्गासीयु ट्रायस्यात्त्वागमान्त्र्यत्रात्तात्तित्वचनान्तिपुर्वेत्रात्रक्षेत्रात्रार्थात्त्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्

तीषुरमहिषयोत्तयति व्यवनहिसीयु शहरायु दान्नसं व्यक्तियमागोहिष्यामागान्नदात्तनिकारियागोपिषस्य प्रसासियो गनायु शस्ति विश्वासिया स्वाहित्त स्वाहित् स्वा

mu-

श्चिधितिविभयानारवानि खेडि ना रे शिव्यिते प्रवयस्पेताघरः ज्ञवासारति स्विपे हते उत्तरि सम्पात् अस्यसंत्रासियोगेन वहस्ति विभिन्न हो विश्व क्रित्र क्रित्र क्षित्र क्षत्र क्षित्र क्षित् क्षत्र क्षित्र क्षत्र क्षित्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्य

प्रस्याब्दात्रातक्षातारेतः प्रस्याबदात्रात्धातारेतरस्यतद्वविवित्रतिबेधेन प्रस्याब्दानतस्यावः काशः यत्रानुहात्राप्रहातिः समलंसिमन्वं धातोरेतद्येतस्यावकाशः यत्रानुहात्रः प्रस्यः यचानिस्ययः पच तिपरतीति उहोभपत्रात्रीतिगोपायितेथपायित धातोरंतरसेत इवितप्रतिवेधनपित्स्वरानित्सरप्रापि पित्सरात्रित्सर्थापिभवतिवित्रतियेथेन पित्सरस्यावकाशायचितप्रति तितस्यस्यावकाशाकार्य हार्य इहाभयम्।तिकापां हार्यातित्वराभवतिविम्नतिविभेन।।

तर्पकाराहानुस्रायस्योगधेन यथान्यासेनुष्रयस्यासस्योगधीने पित्स्याहित एतर्न्यान्यत्रस्यान्यस्यानान्यस्यानान्यस्य नेतिमान कार्येति स्रितनात्रामेकारेशांमसेते तनेकारेशास्य्वं अस्यतवद्रावानिकवरः त्रामोति प्रास्तारिवद्रावान वित्त्वरत्रमंगः॥

सम-9

नरेति प्रस्यसंज्ञासिष्यः स्थानोगतानानानियिविधरिवधरिवधरिकानः परलात्वितित्विभिति न्येतरंगतंत्र्वितित्वस्थातपे सेतर्कः स्वी

वित्तुश्चापिपितत्।त पिन्वराधितवश्चापिभवतिविष्ठतिषेशेन वित्त्यस्मावकशा चलतः केपन् पित्त्वस्प्रस्प्रवहते अपं मामोति न्यावद्यासीवीयो वित्त्वराभवतिविष्ठविष्ठेव तवाधुक्तास्मवेष्यस्त्रासित्रप्रागतं वर्गाधीविष्ठातेष्ठविष्ठार्णे न्याधुराञ्चस्पृत्रवयस्तासीञ्चामात् यसप्सत्तासाञ्चामात्र्याम् स्वत्रस्त्रासीत्राष्ट्रवाद्यात्रुत्वर्ग्रभविष्यति न्ययंवाप्यु क्रीनियतिस्थ पित्स्यस्पतित्स्यस्य विकार्ण राधिस्थरितेवैकोरेशःरायपिस्तरिवेनेकोरेशांभविष्यति इर्मिहस्यधा या स्वरितस्त्रक्रियतामकोरेशाःति विकानकत्रेये परसात्स्वरितसे निस्मकारेश स्तिपिस्तरितनेपामातिन्त्रस्तिपस्ति नाभविष्यति न्ययवाप्ययुक्तीविष्रतिबंधः पित्स्रस्मवितस्मय किकारगाविष्वित्तारगात् विपिवित्तरगासामध्या तोरान्तं भविष्यति॥

कार्यस्य दिविष्रत्रात्येकारेशविर्गः स्थात्रयंतर्भित्वत्यक्तिविष्यत्रतेत्विरमान्यत्रयो स्वितिक्रमञ्जयः चापाति य मामग्रहराविद्यातार्थसम्बन्धारमाभविष्यतः राष्ट्रकारमाभविष्यः।

आन्ते. गुमित्ति ग्रविति व्यनुक्रमप्रदर्शनायकितिःपरिनोनल्यमग्रहानेत गुपाहिद्विति तिस्यसनिष्यसालेवलेभ्योलस्यग्रसाहा १० त्राष्ट्राः व्यातनेपर्शयमिति सनतेभ्यहतिभावः पूर्ववहितिस्तातिहेशादितिभावः नचेतेभ्यहति कार्यातिहेशोसोलिगातिहेशोहन

राम-

मान्यसामार्गावधेर्विशेषविधेर्वधक्रश्याह न्यापास्तिवैशेषि न्ययस्यमिषि यद्यापारमामेतिवचनार्शित्वपासयस्रोते न्यावचनात्राविहिनेपितमयीष्ठिभावन्यापास्यक्तिरिवित स्त्रवशिकितश्मनाकित्रयहराजनस्यपित्युत ईवावशेष न्या ततस्यवर्षः नचावतहन्तारिशेषेत्रात्रतंथविक न्यापासस्यविकारश्वासम्यविकारश्वास

मान्या न्य्रभासहीर्धेवर्गास्तरीर्ध्वप्रधान्त्रभासाधिर्वित्वर्गास्तरीर्ध्वप्रायोगियासते ननुच रवेहतेरीर्ध्वतंत्रव स्पति क्यंपुन्तरत्वित्रमित्रपिति विवाद्यमानेरत्व्रमान्ते न्ययक्यम्भासप्रभीत्ते वचनार्भास्त्रमीत्ते न्यभा समरीर्धेविवयानात रत्वपुननेप्रमीत्ते न्वाभासिकारेषुन्त्रप्रवाराश्वर्मामावाषकता ववरदेश्वर्धकारा न्यभा स्पित्रारेषुन्त्रप्रवारस्यासागांवाधकतारुगासिकारेषुन्त्रप्रवाराश्वर्माप्रवार्थ्वर्थर्थ्वस्य यनानेरेखनवारियाते स्वयाप्त्रस्यात्र्वर्मान्यर्थकार्यास्त्रमित्रस्यात्र स्वयाप्त्रस्यात्रम्यात्रस्यात्रम्यात्रस्यात्रम्यात्रस्यात्रम्यात्रस्यात्रम्यात्रस्यात्रस्यात्रम्यात्रस्यात्रस्यात्रम्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्यात्रस्

न्

तस्याभावन्थव्यात् यरिचरस्यारीर्थवंस्यात् तिहतिर्भेर्देशानर्थकः स्यात् रेधिकः सावपरिभाषायस्यानार्नेतस्यार्रीर्थव धानात् त्यंस्य द्वारिधंदेधोनेविशेषामावानस्यारित्यमेचतार्द्वतेनयसाय्यते स्यववार्यसनियोविहितोविजारः सम तर्वितस्यवयहरावितायते हस्यस्यमानारीनामिववधरिययर्गम् वस्त्रस्यापवति॥॥॥॥॥॥ धातोः कर्मगाः धातोपितिकिमर्थे मुकर्त्रमेछत्रमाविकीर्धतः सोषसगां दुसनिर्माभिति कर्मग्रहणास्तिथीधान् यहणानेर्थवे कर्मग्रहणास्तिथीधान् यहणानेर्थवे कर्मग्रहणास्तिथाधानुग्रहणाम् नर्थकं कर्मगाः समानकर्त् कात् दृश्यायास्त्रभवतीस्वधाताहरू विभिन्निति सो प्रसानिकर्म तिप्रमाक्तिहेवकर्म तिन्ति न्यायास्त्रभवति सो प्रसानिकर्म तिप्रमाक्तिहेवकर्म तिन्तिकर्मितिकर्मित्रभवत् विभावकर्माः कानुप्रमानिक्तिकर्मन्यवर्पनेतिहेवतिय सोप्रमान्यक्तिभाविकारिपस्त्रभविधानम्यक्तिकारणामकर्भक्ति।

राम-

पुर्वताहितिष्ठकास्मित्रात्मनः पर्वतावकाशाः ग्राधाः ग्राजाः ग्राजाः ग्रातिपदिकादितित्वेजेकं कर्मगाशिववनात्कर्मस्वस्ति सुर्वेततायान्यवश्पेभाषात् ववनाशिनामिति कर्मग्राज्ञात्सन्ति कर्माश्रीवात्युवेतात्वा नाश्यशेत यत्रचेत्वापिवारोविभाषात्राय वाहेन्त्रज्ञत्वत्वार्मान्यवित न्यापित्रप्राच्येव श्येतावरिति लस्तगाश्रयालस्त्यवस्त्यायाप्यालस्त्रश्रयोगानुलस्त्राय्वस्थाय वेगलंतग्रभावाहितिभावः ययशेश्वतिकित सस्त्रोयक्षयद्वयदेशाहेत्रव्ययदिशाति वचसुवंतस्यति प्रवादिस्तवभूतार्थाण्या

न्ति क्रिति विक्रमिति विक्रितिक्र साथि वादिलाहित्व क्रिति वादिलाहित वादिलाह

मनलर्भावेन्त्रभाव मसंगात्।।

भा-के न्यामनिष्ठतीति लक्षावन् विधायवेगलिकार्येष्य परिद्वितिमानः वानु वा अक्षे पायेनं वसमानकरेलमी ले रहरोति व्यममानकरेलमी ले रहरोति व्यममानकरेलमी ले रहरोति व्यममानकरेलमी ले स्वाप्त स्वाप्त

करिकंसातिमिक् तिन्मयपरक रेकिनितिसरे हायसस्मानकर्तक वं नावधार्यके कराने वालक्ष्मानकर्तक वे मितियारिष विते त्यभविश्वाने वस्त्वास्त्रीतिमत्ते वस्त्रामाने ति कमिति १ द्वापाक प्रताप्त व्यवस्था नितियसासस्या महस्य एवक मेले निव्यति व्यवस्था वस्त्रीति वस्त्रीति क्षिणि मने वे व्यवस्था वस्त्रीति वस्त्रीति क्षिणि मने वे वस्त्रीति वस्ति वस्त्रीति वस्ति व

श्र

कार्यामालायंतिति वद्वायावेत्रतावस्यमानेययपिष्ठयप्तेनप्रवीयहितातियो तथाप्रमाविकीविद्यारीसोप्तात्मा सम्मावयान्त्र सम्मावयानुमालायहोतिष्वयात्रिक्तित्रमाण्डीतम्यात्रात्रात्रमाण्डीत्रमाण्डीति वित्ययस्यात्रम्यम्यानिवक्रवेन्त्रमान्त्रते वस्यावयस्यात्रम्यम्यात्रम्यात्रम्यम्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्य स्यावयस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्यात्रम्यस्य स्यावयस्यात्रम्यस्य स्यावयस्य स्यावयस

स्विभावनित्रात्वित्रमात्वित्रमात्वित्रमात्वित्राह्यस्वात्वित्रमात्वित्रमात्वित्रमात्वित्रमात्वित्रमात्वित्रमात्वित्रमात्वित्रमात्वित्रमात्वित्रमात्वित्रमात्वित्रमात्वित्रमात्वित्रमात्वित्रम् विद्यावित्रम् स्वत्रमात्वित्रम् स्वत्रम् स्वत्रमात्वित्रम् स्वत्रमात्वित्रम् स्वत्रमात्वित्रम् स्वत्रम् स्वत्रम्यस्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम्यस्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम् स्वत्रम्यस्वत्रम् स्वत्रम्यस्वत्रम् स्वत्रम्यस्वत्रम् स्वत्रम्यस्वत्रम् स्वत्रम्यस्वत्रम्यस्वत्रम्यस्वत्रम्यस्वत्रम्यस्वत्रम्यस्वत्रम्यस्वत्यस्यस्यस्यस्वस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस

कितिहित व्यातियहतायप्रियस्त्र्याश्रीयते प्रमाहित्याम्वप्रमाहित्याम्वप्रमाहित्याम्वप्रमाहित्याम्वप्रमाहित्याम्व स्ट्रिविन्ध्यति स्वापीति मेपामिरान्त्रानार्पस्यसम्भिष्यायनोदयः सन्प्रहित्वेताश्रीयम्योगाधानुरित्यवः काम्नामित र स्यायाः रहायायाधाताभा पारस्य न्यासम्प्रीहित्युवृता स्विधा गस्यविध्या सम्प्रीषीमाषीपस्या गरितिभावः । स्रयस्योगस्यानासापेहार्विभग्नस्य ने न्यायवाधात्रे विद्याणाह्यसम्बद्धानस्यानस्यिमाणेहाताभावः वाववनान् स्विभावः विक्रोताथाभावविषयसार्व्यवे साविष्यता व्यवस्यित्यायसार्थनास्य सम्यायसागारितमावः नवसायाः ति न्यायः EP नेप्रहाक कर्मगारितनेवाधानुसमात्रधिक रागापंचमीक प्रेगोधात्रीरिति कितरीवयवयोगस्याधरीक मेगोयोधानु खपव रति युघवयवयोगावर्शकेवला स्यतिर्वमाम्यतिव क्षितितिह खतिति स्याप्यवापरिशिव हो वेनक मेगोधानु रवयोग्य ति कमतरीने बुहेनुनायन्य प्रवक्तिय महातेपुत्रिम् छतितिक मेरोगिपानुवनमवय्युवि नवस्य स्यसामय्यीन् स्रवस्य ति कथमस्मिष्यसिव्हसम्यान्त्राति वैववानीन्येक्यवत्रविस्तात्मकःवाख्तीतिकर्मस्मापनस्वतमवप्रशति वकती बचनेचानर्थकं किकारता तत्रनिस्तासनः १८होय्तीहितयसञ्जावात्रयसञ्च स्थावतञ्चनद्वितचाव्यचमपयञ् तञ्जाभाविकेहे निविकेहे निविषये निसंभयपेयाये तो वचने निक्रमन्य छ्रामि संवेधे न्या सहन संत्रोयाः नवसंतायाभाषा भावाविष्येते तस्यात्राध्येवावविष्यत्रात्र्यस्य विश्व विष्यत्र्यस्य विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व व हात्राविद्यात्र विश्व विष

न्याशंकापामिति न्याशंकासंभावनतिहिणि श्यां भिधापिनोधानोः स्थिपसयः तनुविषतरित नुरुरभूनी प्रातरिषु पत्यते वर्तमानुसामीप्यर्गतल्यम्ययः खास्वतीतिष्ठानुसेन्सपितीवितस्यियताद्यधाद्यभिभवपितिर्वस्तात्वनीम्छान्। वित्तववित कार्यराखानुमीयत्रतीखानुमानकारणकार्यतिमानस्यतिवास्तवस्यस्यताच्यस्त्रताच्यवस्तात्रवकार्याम्यस्य येष्ठाश्रपेगासन्त्रपुनतेरसर्थः अपमानाहितयारे छानिनित्रकार्यत्रस्वतनेषुनास्त्रः वश्वान्त्रनतरिष्ठायाः कार्यानितिन्तापरि हि हाराज्यायाश्चीनरोषमासः नेवेतिङ्गेनेनिति तिङ्जार्थनेमर्थः कियापाः साध्येकस्वभावताहितया त्रनेपताहिरिताहितिपर् हि

न्याशकार्यामचेत्रनेष्रपसंख्यातं न्याशंकायामचेतनेष्रपसंख्यानेकतंचे न्यश्मानुलद्धिवनेक्तंपिपतिवति किंपुन-कार गानिसधाति एवम्भवेचतनावतङ्कतिष्ठिति क्लेचोचेतन् न्यवितन्यहगाननार्थः न्यामोकापापसेव रहमपिसिद्धं भवित्रमामुम्ब्निति तचावत्याकीरणात्वारकायाद्रिम् चत्रित्रम् वित्रात्वा त्यकारणत्वात् व त्यहिकारणवेतनावनिरवस्त्रवेत्ववचेत्वे विकारण रकायाहम् वित्रवस्त्रवित्वति बोजसीकेन्विक्रिक् त्राविक्षां विकास स्वानिक्ष्यं स्वानिक्ष्यं स्वानिक्ष्यं स्वानिक्ष्यं स्वानिक्ष्यं स्वानिक्ष्यं स्वानिक्ष्यं स्वानिक्षयं स्वनिक्षयं स्वानिक्षयं स्वानिक्षयं स्वानिक्षयं स्वानिक्षयं स्वानिक्ययं स्वानिक्षयं स्वानिक्ययं स्वानिक्षयं स्वानिक्षयं स्वानिक्षयं स्वानिक्षयं स्वानिक्षयं स्वानिक्षयं स्वानिक्षयं स्वानिक्षयं स्वानिक्षयं स्वानिक्ययं स्वान

रहतेमाच्यम् विकेश्येयस्य स्पष् क्रतिपुत्तेत्वस्त्रायह्तीमत्य्रहत्तिःपाऋत्यस्यात्रप्रहस्यंभवान्तरंतत्यत्यात्रात्र्विर्वभवतीतित्यायान् वाहेपंसप्याते तत्रशीवकांकिषकः सहयोगभवति यालायांभवः शालीयोध्यः तत्रभ्वस्व कितियुगभक्वनभवति वित्यस्तभवति न्यहि छत्रेभव ज्याहिछत्रः तत्रभेवन्त्राहिछत्रीयः त्रशादरोस्पासीतिरंदरेकः सोस्प्रासीतिपुत्र स्त्रभवति विन्पस्तभवति देदिय तीसेनीत सनतानसितव्यनशति सनपरसेपसेन सार्यशाचात्रसोरचंपकस्ततवार्यद्वारकमिनीख्यसनेतारित्ययानप्यते उतिह

तमः 88

न्यायसर्नातस्नाभवितमं विकीर्षत्रमिछितितिहीर्षित्रविधतिति वृत्रवितयेकिकारां। न्यर्थात्यर्थः शहभयोगः न्यर्थ प्रसायपिष्पामीतिश्रहः प्रयुम्तेत् वेकेनी कला त्रस्यार्थस्यायरस्य प्रयोगगातभावते व उक्तायी नामभ्योगश्ति वतिहास नीमिर्ववितर्षिक्तिर्विष्वितिर्वित्रिक्तिर्विष्विति अस्त्रविशेषु एकस्पात्ररविविश्ताधननेमावकालश्चमस्य अवस्यवि खेसम्बिन्छनं को रेज्यप्रध्यः रहाष्ट्रितस्ये कोकितिक्षेष्टर्धिन साथनं वर्तमानुकानुष्ठाप्रध्यः ज्यारस्य वात्यस्य भ्नसर्वेकालन्त्रमस्यः येत्रेवस्वसायहेत्रनाएनद्वाक्यं नवानन्विकीर्षित्रामिछ्तीतिवेत्रवेहतुवार्यनार्यामात्रीति वस्मात्स नंतास्त्रः प्रतिचेवीरऋषः तंवापित्रवृत्तवार्वस्त्रन्यतिवक्तव्यं अवितिहित्रुगुष्त्रवित्रमामासियतेर्वि श्रेषिकास्य

त्वथीपाष्ठेविकोमत्वधिकः सस्पः प्रयोगेरुः संगात्रसनिष्यते श्रीतः श्रीमञ्ज्यवस्तं जलिनिस्विते आवर्गा

महानाव्यतनीयाध्यापस्यप्रथमेषादेगधमप्रादिक ॥

अधिनिप्रयोगादशेनावृत्त्वास्त्रावाद्यपञ्जित नभविनवागिति एकलादिकायाग्नस्याश्चप्रवेसच्चनाभिदिनलाद्यरःसचभनतिस वृं नत्हीति रिवित्तोवधानुनेशायोज्यभिद्यानात्त्वत्रयात्रीतितिनावः एकस्पति रक्षतीमनेपरियत्तिस्यविभेतसस्याचरिकः प्रस्यवः तयादि कञ्जिरालसाद्यस्तोः स्यप्नाहित्वयापिद्यानेवृद्यति सर्वकानरितसम्बद्धते सम्वद्धते सम्बद्धते सम्बद्ध नमामानेविधानात् शोषकाहिति सन्प्रमेनेनामाप्यानस्ययोगिनायते यतिव्यक्तिक संग्रावश्तिकानिवधःन्या

नव्यक्तासनाव्यमिकि पापसिह नीयाचन्थानभवतः॥

गमन्तिकतिनस्यितिवयोभनीतिवेत्वलोत्रामीनायिकेवलंगमनस्यक्षः यद्यवृत्तिते व्यक्तित्वानस्याः विकर्णती।।
तिकर्मताभावादितिभावः परमाधनस्य प्राचनस्य साधनयत्वमतत्रवनाय्यस्य त्वानस्य स्वतिविक्रानस्याः
कावयान्यातिव्यवगमनस्य प्रामानिवस्यानस्य स्वतिविक्रानस्य स्वतिवि क्यातेत्राम्। ग्रेपिसत्रगमनस्यामार्थेलार्गाधामा दे त्रकत्त्रयोः कर्मगोरिकनश्चेनाभिधानास्थवात्रयानेकार्यस्यस्यात्या स्यवाभिधानतकारताभवति ३ विक्रिपायाश्चारवाभवी व्यवान्याधाम्मनित्रपूर्धानाक्रयाशक्ताभिधानगुराक्रियाशकरिनिह

नि अधिहति क्रियाह्यस्त्रियानाञ्चक्रम्गादिकामस्गाननमात्रेसास्त्रवास्मरोगयेसामनवारायः इम्हर्भद्वि वोहियान सर्वस्थाचेत्नावात्वात् न्ययवास्वेचेतनावतः स्वंदाहतंसकाः स्योतिशिविवाधः सिपितस्वेचेनान्यादिवस्त्रप्रेति न्या कारकपिलके मुन्नेन्यामान्त्रहात न्यथकातमय सन्नाम्।त नाषि पढीतप्रसात्वाचाराः रमेश्यवाचरव पढाते त त्रवतायके स्वायमयस्वविधीयतरित स्थेश्वात्माविनः यद्येकर्त्तमन्छितिकर्त्तमन्वता। न्यत्राव प्रामितिः स्वतिह प्रसिव्यामिक्सेनर्पनियासने क्रस्पचेतित्रपासने क्रितिकर्मता न्यथेह्यामेंगेन विकरीतिकस्पिक्कि इसेर्सके मंगीयर्वियानेगत्विकतियामायात्विकतिति गत्रथंकम्गाहिनीयाचतुर्यानम्पूनः एवतिहानियाम कमे र्या मि कर्न स्वमपीव्यतयामीगत् नितप्साधनअसयमानेव वेनयामसामिधानवमामोतिस्वतहिंगमेयां मक्सेरवहरे

सर्वस्वति न्यानाहित्रश्रीवेनेतिनावः न्यावितिते वरःसर्वभावानावेतस्यतिषार्यतीत्रणः वैविजेतावपरार्थानामुपलेना स्ववेवतत्रवर्मप्रसाःसर्ववेवेदाद्ववेतपःस्यरितः श्र प्यानिक्रतान्यवस्मर्थे तत्रक्ति रह्यतिनेपामन्त्रपाताप्रविसम्बर्धाः तिमसते असभावितरित रह्यतिश्रमुख्योयगभावश्चनियासतृ अत्वस्तानेविसहत्वश्चातिकर्णास्यविद्वतिमसर्थः पर्यमानि न्यानिष्ठतितितीहार्कस्यव्यमितिभावः एवत्रितिन्यानिष्ठतीस्यग्वेषपतीसर्थः वतुकामपत्रेतिस्यन्व

भा-के-

ते गद्यासूनीनकाश्चिरिकतीत्रथे यत्यपिति नतृत्वारका हे र गर्थकरसप्राहीत्वारकवात्रपोणभावारितीमावः॥

मुण्यात्मनः किम्ब्रेशति समागागित्रायः जिञ्चे दिपते तार्थपित् ग्रामामः वितरित्र प्रस्पे प्रदेशोति यद्यय्वधात् व रागण्य तथापित्र स्वार्थागित्र प्रमुख्य स्वार्था वित्र ति स्वार्थ प्रसुक्त सम्बर्ध प्रमुक्त सम्बर्ध प्रसुक्त सम्बर्ध सम्बर्ध प्रसुक्त सम्बर्ध सम

महात्तेषु अभिक्षतीरि यद्य अभुवेतसमुदायात्म चप्रसयः स्यात् वदाप्रस्याधीनिधानेप्रहृदयस्पप्रवर्त्रनास्यस्य

स्वयमुप्पवहगानिमयं युवतानुपत्तियंयासातमातियदिकानाश्रीदिति नैतदितिमपोत्तने नास्यविष्ठिवः युवतानुस्यामातियदिकार्य न्यस्यामितिविश्वेवः युवतानुस्यामस्याम्यातियदिकार्य न्यस्यामितिविश्वेवः युवतानुस्यामस्याप्यस्य त्यस्याप्यतिनः व्यस्याप्यतिनः व्यस्ययः व्यस्याप्यतिनः व्यस्ययः व्यस्यः व्यस्ययः विश्वस्यात्तः वर्षः प्रस्ययः वर्षः प्रस्ययः वर्षः वर्षः प्रस्ययः वर्षः वर्षः प्रस्ययः वर्षः वर्षः प्रस्ययः वर्षः वर्षः वर्षः प्रस्ययः वर्षः वर

स्यसमासामानारुत्रश्यर्गिवेधनमार्वनस्यात् ॥

en music

"

11

भा-के समानाधिकरणानामिति समानाधिकरणानीपदानोमध्येएकेनपहेनायोगात्समुहाँयनैवयोगात्सनिन्त्रीभवतीसर्यः स १६

> समानाधिकरणानास्वृञ्चित्रयोणहेकेन समानानीविकरणानासविज्ञहानिनेवहनिनेविक्तस्व त्र समासविधीत्ररूपविधीच समासविधीतावत ऋहम्पर्गः पुरुषमहक्षेष्ट्रावहति त्रस्पविधीत् हुस्यः प्रणोरप्यसमितिष्होतेषु त्रमिछ नीतिकिपुनः कारणसमानाधिकरण्नासविज्ञहान्वेशवित्रज्ञाणहिकन्न ध्वेते नपश्चिमोभवित्रहह्तावरहस्यप्तः पुरुषश्तवधानस्युव्तेनसामध्यस्तिसमासोविधीयते यञ्चात्रप्रधान त्रतस्युवेतेनसामध्ययस्यस्यामध्य नग्रस्य नगरस्य व्यात्रप्रधान् स्वात्रप्रधानस्य व्यात्रप्रधानस्य व्याप्ति स्वात्रप्रधानस्य व्यात्रप्रधानस्य व्यात्रप्रधानस्य व्यात्रप्तिक्षित्रप्रधानस्य व्यात्रप्ति स्वात्रप्ति स्वात्रपत्ति स्वात्रपत्

गुरास्पिहियुत्रस्पेषिणासंबंधोनके चहस्पेतिभावः॥ ॥ ७० ॥ ॥ एजः

हितीयानुययतिस्तिते विहेक्वनस्थितिपहिकार्यस्यिपिसंवधोनेप्यतेनहार्कत्वाभावस्ति।स्यतिपिति काहितीयानुयस्ति।स्यतिपहिकार्यस्यिपिसंवधोनेप्यतेनहार्कत्वाभावस्ति।स्यतिपिति काहितियान्त्रम्याभातिपिति काहितियान्त्रम्याभातिपिति क्याप्यति । विश्वासिक्यापिति । विश्वासिक्य

निकाहि नीयानुनीयपयते महोतपुत्रापेश्वनीकिकारणं नपुत्रशिकां नवावश्यदिनीयविक्राहितायार योगसुः महतपुत्रणाइतेमहतपुत्रापेश्वनीकिकारितायार योगसुः महतपुत्रणाइतेमहतपुत्राध्वहितायार यागसुः महतपुत्रणाइतेमहतपुत्राध्वहितायार यागसुः महतपुत्रणाइतेमहतपुत्राध्वहितायार प्रसानिकार्या प्रसानिकार्या प्रसानिकार्या प्रसानिकार्या प्रसानिकार्या प्रसानिकार्या प्रसानिकार्या प्रसानिकार्या प्रसानिकार्या प्रमानिकार्या प्रसानिकार्या प्रमानिकार्या प्रसानिकार्या प्रमानिकार्या प्रसानिकार्या प्रमानिकार्या प्रसानिकार्या प्रमानिकार्या प्रमानिकार्य प्रमानिकार्या प्रमानिकार्या प्रमानिकार्या प्रमानिकार्या प्रमानिकार्य प्रमानिकार्य

स्तिभावः न्यामकवास्तिलाकिकेष्रपोगतमाग्स्पिणवास्त्रियावास्त्रेष्ठभावत्रविष्ठात्रप्रभावत्रवास्त्राचेप्रभावत्रविक यतिमारेः प्रतितिर्माक्तीत्रयेः सद्भगविषश्योत्तेष्ठभावास्त्रपायास्त्रपायास्त्रप्रभावत्रविक्रयोत् नत्वय्युक्तावव्यव्यक्तास्त्रप्रभावत्रव्यम् शहोस्त्रिकेष्ठप्रमास्त्रविक्रमायार्थक्रन्ययेत्रयुक्ततास्व्यव्यवस्त्राम्।विनमाकर्षामस्ययः। भान्ते- भाव-कृतीचीते कृत्रीभावप्रतिपार्नप्रवेततः स्मधिकर्गाादैहिन्युग्रस्वीययायोग्भवंतव मावस्यचल्काराक्कसनिविधिततयासा ९७ धतव्यदेशः स्वाभिहतिविति तत्रभुनीवितीसारिविर्छास्यजनस्याकर्वकतात्वर्षाराज्यायान्। नवेहानीपिति विधनविधयायार्छा

याः व्यतंतेनमतिपार्नातस्यश्रवस्त्ताविववीकाताभावादितिभावः क्षेत्रसीति व्यत्नाविपुनकस्त्रीतास्यतमीवरति वश्रवेद् विवाववरवदमेह्यमाकाहितिनेस्यां मुत्यतीति नेर्गुणाविशिष्ट्रव्यक्षरीताधीत्यत्रभावाहितनावः व्यत्नावीतिएवक्तिधावद् व्यत्रात्रमेतभावविनेषाक्रीते वनुविशेषमाराग्वकारिकामितभावः॥

र्वाभ

मीं द्रमिवयते मागावकरकतत् स्थारिवीयमितपारनी पोपन्तरित्नावः उभावनिति मागावकरम्मो ने निर्मावनना चाम्पते । द्रावरगानम् । द्रावरगान

भा के मुद्रिकिष्टेनेति पर्वसिमित्रहर्तक्विकेवानवत्तायांप्रसयामितिरिमृहं स्वसिम्ह्यायाग्रहितिययहित् मुह्रमुहेर्गनायवे स्वयुभ्यस्य हित् स्वर्धक्रिकेवानि पर्वसिमित्रहर्तक्विकेवानि स्वयुभ्यस्य स्वयुभ्य

काम्यहु आहितरति व्यंतिपिक्तत्र्यादिकत्रफल्यंपाश्माहादिव संपर्धते तथाहियरारीकिय्रोतराककारस्पानादिवादिसंसानभवति एवमेतपिक्तक्रिकार्येतोरानसंसिद्धैनियमार्थःसययते विशेषाययपस्ययः तत्वन्वधानरताक्रिति प्रमादिस्योपीदिहितर्गित्ये

काम्य क्रिम्पंत्रकारः लार्षः वितान उरु तो भवती संगोदा त्र ते प्रयासान हे वर्गित प्रयोगने बातु बरे राण्याति है करार स्पार्शन स्वार्थन काम्यात्र का

यंतुमुवेताहिरितः व्यथायीति यहायताहिकिकिव्यविद्याव्यवेकापिवेनैवयत्रास्येनिहिश्युन्धितभावः व्यथनेकि विन्येष्ठं स्मीतिविक्ष्ण्छंसि विधानात् इहवाकाम्मतितस्यसारगाकिकार्यमाकारसाग्यवं योह्याः व्यथ्यसायः व्यथनायति व्यथनेकार्यवि हार्वे उपमानाकुष्याभिति उपमेयसभूमीश्रवगादुपमाममयसम्पन्ताकितिकर्मविवत्तायानेतस्यागास्मया त्वानिकार्यः॥॥ तः के कर सलापविधोक चौरितस्या नवशी सक्तरेताक चित्रियमा नर सह सिर्धाय स्ताप्त स्तापत स्

कास्यस्याराननेत्रीतरोसान् प्रत्योपयास्यात् स्वपः स्वाहः सर्वमानिपश्चित्रयस्त्रीचारिक क्षत्रस्य स्वाहः स्वपः स्व ताहं रूशारीणन्भावत्रक्षत्रगावत्रेय्वकतं यपः क्षयोजैन स्वाह्म नेवदायोगने प्रदेशानित्यात्मक्रीच्छाः नेचेवद्यति स्वनेकार्यताहात्नामाचारिक्षयाद्वित्रसम्बद्धात्म्यदेशः स्वप्रवितित्रातित्यत्तिः स्वाहः विवायते नस्व दत्तेगुराक्षतिवरत्यस्य संग्वति स्वस्वस्वतिक्रस्य स्वतिक्षयः स्वप्रवित्रसम्बद्धात्मात्रस्य स्वाहः स्वाहः स्वाहः

नामिकलेमित्ताने स्तिमावः॥

sh.

000

स्वादित्यो स्लोलोपस्त्रियोगमयंवार्तियोयते नेमयंत्रेवस्तायः नेत्रवाद्याति नेपसंवः म्यानाविष्टः वार् व्यवस्य विशिक्ष्ताले । पत्रचरतंवरपसितिम् वारिष्ठभ्यत्र द्वावयस्य स्वादिष्ठभ्यत्र त्राद्वयस्य विश्वयस्य विश्वयस्य । स्वादिष्ठभ्यत्र त्राद्वयस्य । अवस्य वार् द्वावयस्य विश्वयस्य । स्वादिष्ठभ्यत्र त्राद्वयस्य । अवस्य वार् द्वावयस्य । अवस्य वार्य वार वार्य वार वार्य वार वार्य वार्य वार्य वार्य वार वार्य वार वार्य वार्य वार्य वार्य वार

मप्रकारवनवतीभवसर्थावियक्तायांवचनप्रामातपादुः। चेविधायभवसर्थेवप्रविधीयतश्यूषः यथानासनिकिन्म् वेरिनिपर्युरामध्ये साहोषद्वसंविधरिहरास्स्येः॥

इरुकामिहिन यहामनः प्रोहेतासमस्ताएवसर्रभयदिन सस्ताप्त्रस्यार्थित्वावरातिभवतिमनः राहेश्वहतिविषयोतहिनवर्वनेमन् सीमुष्ट्रभवति अद्रबिन्दुष्ट्रभवति व्यानिमुखिनभवतीसत्रार्थकादिनि व्यामकाद्वीति प्राप्तिविषयोगवते प्रहातिनमन् कर्म क्रीनानमानीत्वाहर्यः बहुतसम्बातः यहातमनः बहुनसाहानाबुहुन्नीहिरितियहः तहामहस्यानिविरोधगानाभवनीतिविरार्किय

रहकाकित्वहतयः सोप्यार् प्रयंते विसर्ग्कान्युभिम्नस्तुभनस्य सम्बन्धनस् तत्रविवायंतेभ्रशात्रिप्यसर्गः त्रस्यार्थ विशेषरावास्यातं न्याभमवतास्य स्वातं व्यात् स्वातं स्वातं स्वातं स्वातं स्वातं स्वातं स्वातं स्वातं स्वातं स्वात स्वातं यरिमस्यार्थितरोषरासुः माभवते ययश्व नेमराक्याःमाभवते प्राटितर्पवितिरिष्ट्रमस्यार्थभ्यारिमानाःसनिः प्रसा त तस्मात्रेवंशका नहेरवं जायभेवचारामा कन्नान्नावशयः भ्यातिस्वयमाः प्रस्पार्यविशेष्याभिति वेतसीर्वयः भ्यातिस्व सर्गः त्रवयार्थिवेशवरामितिचेन्द्वरेशेषाभवते व्याभननायतेतिद्वतिः स्त्राद्वपुरसान्त्रवयार्थावेशवरामितिचेन्द्वरेशेषाभवते व्याभननायतेतिद्वतिः इतिनेद्वातः अस्त्रतिक्रस्यविदेशवरा सा यसगोहितिचेन्दिशेषः सापसगोहितिचेन्दिशेषाभावति स्वमनायतेति व्यामन्द्रशिक्ष्यते व्याद्वस्यविदेचनेष्वद्वस्यः स्वाद

तेमाक्रमस्त्रीरिति म्ह्त्रेरववायवाः एवंभ्रकः यमभर्यायं नियानक्षि मुनः शाह्यत्रातिः स्त्रम्नायनद्वमस्पितिः तस्पवस्यातिरः तात्वादेः प हारु तरेबात महत्वयं विशेषतात्वे उत्तमनायुगर्साहिति र तसप्यगरित र हातिरिक्रयहाँ तराभावात्रियाताभावः अपसाम्यगुधासनभावा नेत-प्रवेमरारोधापुतः कारः नेचतस्पानुमवेशान्त ह्यातिरिक्रप्रहामानात्मासामानात्व्यप्यः प्रसेगः वपरं ना चस् निहतेसापसर्गस्

द्विचनप्रसगः॥

ताम. 20

न्यव्यानिति त्रामग्रहएगपुदेवनीत्मामायतोस्मञ्जानुमानात्रियाविशेषयोत्तरः संग्रहः तथाववापत्तत्रस्पतिप्रसर्गानि क न्याभवति अपसामिरशानग्रकशस्त्र न्यावयेन संयुष्यादेशारे भवाम्यमानवरसवर्वाविक न्यातस्यात्रास्य दृशस्य विकास

नै बहोषः ज्यवश्यं संग्राम्यते सोपसार्गिङ्यतिर्वक्रमा अमेत्रामयत्रग्रह्मस्वमर्थे तिभाषार्थमित्यति संग्राम्यतेरस्ते पसर्गानान्यस्ति संग्राम्यतेरस्ति स्वान्यतेरस्ति स्वान्यतेरस्ति स्वान्यतेरस्ति स्वान्यतेरस्ति स्वान्यते स्वान्यत लाहाचारार्थस्य स्वारययोगावनवति न्यस्यविद्योत्रः एकेनावितिष्टे यसप्यितस्य उत्यति रहपुनर्वेकेनकवनन युत्र अस्ति हेह स्मात्र अस्ति भवती सुभवती द्वताविति तत्रासंहार्थ उपस्ति मुख्यते युवात्येक नवस्य य ते न्यायामतेकेनकेनप्रकार्रसनेप्रकाद्यसनेप्रकासर्यसनेचेति॥

संशक्तात्रोतकः मयोगार्शनाव्यमे यथार्द्धसारता राध्यये रसमयोः न्यपितियमार्थक्त्रसंगनितियार नियमार्थके समय यास त्रात्रे प्रसार्गः एथात्र्रेयम् न्यताधातात्वामननार्भा नार्शनश्रमतारसादः प्रसायापित्रायपापन्तिन्यते धार्यस्य

भारते. लोहितारि अर्गपुरिति कंद्रारियमेनाडुमसय उर्ह्योते सुयोसल्गितिन्तीसास्यनियारेणः पित्रपिति पितृग्रातिषित्रयीह १२ भियमपः यरिश्ति यरिशिङ्गावैएवनिवन्तितनतुरीयीवधावीपतरान्यसवसुणा सम्योप वेवयारेशहतरीयीलावारस्यावस्यतिनासद्य

ति न्यस्यते कं त्रश्यामं तस्यास्या वसयतेरिकाकानेतस्यवस्योसुन्तं न्ययववितिवर्गायस्येनदिर्घितः प्रश्लिकं यदिति न्यतेनकतार् मुसार्याः ॥ श्रीमरोत्रारिकंतरह ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

श्रम

904

रतनियमारम्यात्वानायिकारिकयते व्यवक्रिमयेशीत पायोति पायातियोपशीतसम्हेयप्रस्य नायादिक्रिसः विवर्धान्यते त पिक्रमय क्रोरवास्यात्व द्वाराख्याव्येनन नेतर्सनिते सामानितियानामान्येयरप्रस्य देशनानियमाय्येकतर्गा निमलेयः लेहित न व्यवसी न्यादिशस्य स्वानिनृतत् न्यपिक्तस्य होयायारियक्षेत्रन विसम्बद्धान कक्राताद्विन नाम् के छाय् कछायोतिक

त्रायिकार्य प्रजारित्री विशेषाणार्यः इति शेषाणार्याः वाज्यवाते वाज्यवाते वाज्यवित्र समिति प्रश्निय वाज्यवाते वाज्यवात् वाज्यव

नियामभः ति विधान्त्रभिनेत्रक्रमणामिलिविशेषाभक्ष्यभः तिकान्यभाविशेष्यभग्यनियाभनाश्रयणस्त्रोते स्वारयोश्रश्निविद्यपेषा योषाः कराव्यायनुष्यमे करिलाविति दुर्श्ययस्त्र नुवाकस्यनार्भवस्यादः स्त्रभन्नः स्त्रभन्नः स्त्रभन्नः स्त्रभन्नि विदित्ति करुलक्षणार्थमान्याद्यस्यानियिका प्रयुक्तिनस्य क्ष्यम् स्त्रभन्नियः क्ष्यम् स्त्रभन्नियः स्तरभन्नियः स्त्रभन्नियः स्तरभन्नियः स्तरभवः स्तरभन्नियः स्तरभवः स्तरभवः स्तरभन्नियः स्तरभन्नियः स्तरभवः स्तरभन्नियः स्तरभवः स्तरभवः स्तरभन्नियः स्तरभन्नियः स्तरभवः स्तरभवः स भा-के. कर्षशो उर्शर्मसेति मर्वप्रश्चित्रकार एसेमर्थः न्यूक्तिस्तिति न्यपानप्रदेशानिः सतस्मार्थः हुउदरति हुउच्यनन सहवृतिनवि १९ तस्प्रस्वप्रदेशन्त्राह्मप्रदेशन्त्राह्मप्रदेशनात्रभयासगरित्रम् क्रीरहति न्यापानप्रदेशानिः सतम्यानीस्पर्यः न्यनमिधानाहिति रामयापत

कर्मण रामयरस्वाने कोयराम्बानाम उद्गीतीस्याववयास्थायामं योरेमंत्र ययेवेहस्यस्वरतिकाय रहमान्त् को रामायंवर्त्रयाणित नाहिकायं नवानिभागान् नवानकायं कस्मायंविकीराम्यंवर्त्रयाणि स्वनिभागान् व प्रम्ययंवर्त्रयाणित स्वनिभागान् व प्रम्ययंवर्त्त्रयाणितिकायं क्ष्मायंवर्त्तिकायं क्ष्मायंवर्त्तिकायं क्ष्मायंवर्तिकायं क्ष्मायंवर्तिकायं क्ष्मायं क्ष

इतिकारं तेनलोकिकेश्योगसर्वितचंकात्येवाभिधानं नल्यातात्यसर्थः सुलाहिन्यन्तिताहितिवेदनायाः वर्त्तारान्यतामाचा स्करमहणासामय्यात्यत्वारानिविशेष्यते कत्यहरात्तिप्रसुतितिवशीलुकानिर्द्धः तत्त्रस्वदेषितः यहान्तसर्वधीनिष्ठ खारीनिवेद्यते तदामस्योनायरीयसारिवरने॥ ॥ श्रीगरोग्रायनमः श्रीजेनपतीनीशाहारः॥

119-

नमोदीत् प्रदःसंतरतारितः नमस्तिधात्यानार्धित्विषात्रमम् यद्द्वद्दश्चक्रत्वेत्तर्ययेकस्य तिविष्यान् न्ययेकर्तिन्यस्य व्यविष्य विषयः स्वार्थित् स्वार्यः स्वार्थित् स्वार्थित् स्वार्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वार्थित् स्वार्यः स्वर्यः स्वर्यं स्

माने. परसापनश्री शहानरवाट्यायोकियायोयकमोहिकारकंतवनवाहीनोहनेवरपेलाहोहितीयारीनामिव सार्थिकसाह्यवाविसेपि वरनाध्ताना मुस्तिस्पादेवसर्थः नपुरसाधनः तिहितीयाही नामातपरिकाहिधानाततस्य बद्धयवचनसाहवनापामाएपास्यसा 23

न्तरे वेदेष्रयोजनंस्मात् परसाधने उसति वस्तामाति नपरसाधन उसवामाचितवं क्रिकारता साधन इति संविधिशहे। पं संविशहामप्रनोरमानका युरुस्ववितमानिपंति तद्या मानी वार्ततवितासमुख्यिकम्ति न क्वेच तेखस्यामातारस्यास्त्रविष् तरीति संवंधारं तत्र गम्यतेषा पस्पमात् यश्च यस्पियते ते स्वामहाप्यं वेधारे सहात व्य प्रस्पधातीयेग्साधनामिति व्यथन्थानवश्वकानास्यः नेववत्यक्षंत्रमाहिश्यतिक्रयाच्यत्माचगम्पते कर्ष ल्विपिक्रियावचनतेयात्रकारोतिः येत्रवेखत्विपहेतुनाथचास्य क्रियावनाः तेनेचनाजास्योपिएवनर्याखर्यः विस्पानमाः तेनेचनाजास्योपिएवनर्याखर्यः चित्रयाते हाविर्याना दिशाति हावित्रएवमध्ययीह्शनेकानेकं कथामिनेऋवुधावध्येपत्रिति न्यपवाशाकामवार्या देशनमारुर्तुं उथं कर्गार्तिन्त्रीते कर्गाचकरोतेः करोतिश्वक्रियासामानेवन्तेते॥

धनअसमित्रित तयात्वस्त्रधात्वतिष्ठियावाचिषुस्ताधनेसाव्स्रायाः प्रास्तिनेत्य्वतर्सर्थः न्यपविति न्यभिषानप्ति खाभावारितर्गाणयारिशनविशिष्टाक्रयावचनत्यासिद्वार्सयं चित्रप्तीतिसित्रविव्यक्ररगर्विचीएरिक्रप्रन्यन्त्रनेक पार्गमाश्रयतीस्ये क्रियासामायशेन सामामेन विशेषाताभा सेपाकश्चियप सचिद्विशेषभवनीय्ये नव्देद्वीथहरी नकातासविकदः तपाविहीधाभावातः। २३

सुराःभित्र क्योरिहेयहरामिति किम्कारंकयो इतावचार्यहराम्नाकारंक्योरेवेतिमय किम्पोनवमिति हलिकलीसेवकसाञ क्रियतरस्यः शहातरस्विति यद्यिदृहेकत्यामप्रित्तेष्टस्यम्बित्तरणाप्वाचित्रकतस्यावितं व्ययनात्रयस्य स्वर्तावय्यस्य तिनीः भ्रष्टमानीप्याविततं स्वयसहत्त्वपर्ति स्वतः अपयायादस्तनाकारस्यस्यः नवतोयस्यतिवद्गावाकयमकारस्यमितिः नियहोष् मान्नोस्तातोस्यात्वद्द्यवेनमित्वयाद्भवे एवंविधास्यानिवद्भविधानातन्त्रमानेष् विधाभावातस्यानिवद्भाव्यवे सुरमित्र रमोहलिकतीकार रकारोतो हान काल स्मालहलका व्यक्त स्पाएश्वाकारोतः कथोरिस्यहण् याविकारतीत बारविनियासने किय्योगनहतिकालोर्सनियाननियमसबद्दियामास्य राज्यमहतन् स्ववस्तान् नेतर्सिनयीन ने रकारलायेन्स्र होपिनानितिप्रतिष्योगिविष्यति हेहो हत्त्रयोलीयः तत्रीलोप्याभवति रहिमहस्त्रधार्यहरि कियानपत्री युरीत किमनकतिष्ये परवाहरि विद्यालीयः कतायामपिवहात्रायो विन्यहत्त्रायामपि हहिरपिनिया क्षेत्रिपलोपेन्नानीसकते पि न्यनिसीलीय न्यस्यसहतायां हो यामास सस्याहताया वाहात्तास चमा उपविश्व सामवात हा हरस्यानसायः स्वस स्महतेनीपेमाबीस्ससाहते प्रश्तारसमापुर्विचिष्रितिस्यीअवृति उभयोग्निसयीःपार्तात्वाहुः हर्तहत्वयोत्यः तत्रा क्तांच्योभवित न्यत्पुनःसमिश्रक्षांकोषशित यथपिषश्लाहारः श्रूविष्ठतायान्याम् तृष्यते तस्मालुष्ट्रस्यते हिम कल्यास्तिपातनसन्द्रादमतिवधार्थमिति॥

त् य्यपिभित्रलत्त्रााभित्रसभावावहर्द्वसथाविहाह्ववृद्धव्याहिनहमाणितशहान्।मामाहह्रे नित्यसंकाधितं तत्वतस्त्रलोपे हतेहहरमास्याः नियत्वकृत्राचे सायस्यार्गयत्मयाभिहितं स्वेवेदंगानिपार्वाद्वियद्विमावितिहर्ययं वार्यानिसाहः नवत्त रोतीसाहिनातत्रधाल्यिनियमः क्रियते राजानमतिक्रीतनालसरराजाहत्याहाविधिशाचारशीनान् मुहकर्राति नामाचकानिषाहै।

सावत्मावितानर्थवा॥

भान्तः भानोरकाचा इहसमिन हारे वामभूते स्पानकस्येक कान्यसम्बन्धि धानुवा व्यातकि येक चयुगपरेक नथानुवानिक स्पान्यकि धानुवा व्यातकि येक चयुगपरेक नथानुवानिक स्पान्यकि स्थानिक स्था

धातौरैकाशे समिन्द्रशारंशितकायंशावः समिन्द्रशीहरतेभीवसाधनोधन संमिन्दर्शतंसम्भिद्रगारित रह्या मालाभिद्रारः उदातिभिद्रगार्शते त्वयम् समिन्द्रशास्त्रियाः उपनिष्ठः समिन्द्रशास्त्रियाः वद्यास्त्राः अभिन्दरः तत्रप्रकार्यः समिन्द्रगार्शतः वद्यास्त्राः व्यव्यकाराः मामित्रयाः न्त्रव्यविद्यास्त्रव्यक्षः व्यविद्ययोगाः कासेचनते उत्तरः व्यविद्यास्त्रव्यक्षः व्यविद्यास्त्रव्यक्षः व्यविद्यास्त्रव्यक्षः विद्यास्त्रव्यक्षः विद्यास्त्रव्यक्षः विद्यास्त्रव्यक्षः विद्यास्त्रव्यक्षः विद्यास्त्रव्यक्षः विद्यास्त्रव्यक्षः विद्यास्त्रविद्यास्त्रव्यक्षः विद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्तितिक्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्यास्तितिक्रविद्यास्तिक्

भव्यतिनिमस्तावाद्रीणान्त्राष्ट्रीयते बुद्धिणाचांनेकसकलावपविक्रियातिः चीतः प्रमनानुशीयमानव्यविषयी वसर्थः सामायकियेनि साधार्कीसम्हन्यािकयाधात्वाच्यायाः तद्वन्नद्वित्या ग्राधित्वपे सहः क्रमनसना उ ह्याप्रकाल्यतोनदः क्रियेनि व्यादश्येने सम्हल्यत्याप्तः प्रतिभेदेसमृहिष्ठं समाय्यतेनेत्रोभेदेशात्मेवस्यते व्याप्तः प्रतिभेदेसमृहिष्ठं समाय्यतेनेत्रोभेदेशात्मेवस्यते व्याप्तः प्रतिभिन्नद्वित्रयास्त्राच्यते स्वाप्तः स्वापतः स्वपतः स्वापतः स्वापतः

राष्ट्र

0.10

न्यविति धातुरेवसम्बिहारविधिष्टिक्रयावाचीघोतक स्त्रवर्धाः न उनुवाचकदिनेभावः प्रारतीति धात्वसर्गसमुदायस्पक्तियाविशेषाव

व्यवधात्रवहणंकिमधे इहमाम् प्राधिभणामित व्यवश्राधित यहः वीधान्यहणः कं किमुक्तवमादः कं किमुक्तवमादः कं किमुक्तवमादः कं किमुक्तवमादः के किमुक्तवमादः किमुक्तव

गतिहेत्वासनीपरित्रसक्स्यात् ततः सोयर्शास्पद्विचनगसनेत पातद्यातः तिचेव्यते सन्सत्रीकं वस्तिहाव्यतिहिराति यद्भिः धाविति धार्त्यिकारेपीति प्रपापचनहसारीः॥ आहे. उत्ति देशीत यथामाने तिहाना वाह्यनं कार्यातरं तिह्ये वज्यवर्गीति स्ववहाये वाह्यते विद्याने विद्याने त्राचित वज्यति तत्रपति । अस्य विद्याने व्यामाने विद्याने विद

सिन्द्रियायम् सात्ता हु-प्रयोजन् स्नानस्यायम् कार्यस्य प्रयोजन्य स्वानस्य स्व

कियासम्बद्धित्रवत्रक्षित्वाहर्ववन्त्रवित्र वयात्रभाष्ट्रीयिकः युमेविवस्ते त्रहायाय्यतेयाय्यतः तिहिर्यचन्त्रवर् व स्थवात्रतः सामानविश्ववभावनिक्षयाभेदाश्चयायात्रस्वयः सहति भ्रताययान्यस्यायात्रियादेयात्रस्यस्यः अस्ययः न्ययासमस्त्रतारः नारम्बकवन्त्रसम्बद्धानहारमञ्जिक्षक्षमसाम्बद्धान्तरम्भाहत्तेवन्त्रते तन्नति नाहिर्द्धाः सर्वास्यस्य

दानुसंबंधाचे संगाति विभाषायाः तिधानोः कर्मगार्यमाने सन्वन्ननात्।।

राम-

0.70

विसंबोधिकी वेद्यस्पतः समापोधे यतीयते वासीकृष्टि कामति तिया स्वनशकानस्पर्यति वितित्र स्वीविधिवानी देववाका अनि स्वातः कार्योत्तरे केटिसमावपाति वास्तिवाका विवारिय वृष्टमा स्वत्यक्षा सम्बद्धका सम्बद्धका सम्बद्धका सम्बद्धका तिसमाये ने कोटिसमावपाति स्वायक्ष विद्यासम्बद्धिका स्वारित स्वायका समाप्याशं क्या वाद्यमन ने स्वर्शनायीन कर्यहो

निसंकेरिलेगतो जुपसरचर्त्रय अन्यपियदेशाविशेषासंवस्यामित्यदेशानयंव अस्यापियसियदेशाविशेषासंवस्यामित्यदेशाविशेषासंवस्यामित्यदेशाविशेषासंवस्यामित्यदेशाविशेषासंवस्यामित्यदेशाविशेषासंवस्यामित्यदेशाविशेषास्य स्थान्यस्य स्थितिहितिष्यस्य स्थितिहितिष्यस्य स्थानस्य स्थानस्य

प्रमासः रिलीपश्चीतः गाविष्टवरिस्तिने शाहितिभावः न्यक्तिरिष्यते शेति ने त्रप्रस्पे हते न्यविष्यते गाविष्टवरिस्तिने शाहितिभावः न्यक्तिरिष्यते शाहितभावः न्यक्ति । स्यविष्ट्याम् स्थावः न्यक्ति प्रध्यवेश्विः स्थादितिभावः न्यक्ति । स्थादितिभावः न्यक्ति। स्यक्ति। स्थादितिभावः न्यक्ति। स्थादितिभावः स्थादितिभावः स्थादिति। स्थादितिभावः स्थादिति। स्थादिति। स्थादितिभावः स्थादिति। स्थादिति। स्थादिति। स्थादिति। स्थादिति। स्थादिति। स्यक्ति। स्थादिति। स्थादिति। स्थादिति। स्थादिति। स्थादिति। स्यक्ति। स्थादिति। स्यक्ति। स्थादिति। स्यक्ति। स्थादिति। स्थादिति। स्थादिति। स्यक्ति। स्थादिति। स्यक्ति। स्थादिति। स्थादिति। स्यक्ति। स्थादिति। स्यक्ति। स्यक्ति। स्यक्ति। स्यक्ति। स्थादि। स्यक्ति। स्य

भाने हेन्नित्व इत्रिमसपारिभविकसमयोगनस्वहहेनोत्रहरणं न्हीयोव्यापारः विवासकार्याचाणानसमधीवाणानसमधीवाणानसमधीवाणानसमिहिन्नी २६ विहान् ने ने ने ने ने ने स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्य स्य

हेनुमृतिच कथाप्रदेविज्ञायते हेनुमस्तियेथेणि ज्ञानिति ज्याहासिहेनुमित्रयेथा गुर्विभागति पुक्रंयुनीरदेविचारपिनुनैन्वन्नासंदिधन्त्रस्पार्थविशेषारीयन्त्रसं यानुनाहेनुमतिचसक्ते प्रिहिम्हस्थैविशेषर्गस्याहिनुमतरस्ववृत्यात्॥

नुसीयन्तित् प्रयोजनस्त्रध्योव्यवपारः सर्हेदगरको त्राप्रमितिपराप्यतिषुक्रेपयोजन्तध्यस्ववापारोगस्पति नागये जनुसाधापितरापसपार्थस्वरुरणाधिकारेपयापितस्य हरणास्पिरणेष्ठारो तुमति त्रियक्ते पराद् नेकार्यत्यादास्त्रनाता रणादाधिश्रयरागारिकामयाज्ञक्यापारोपयसारं वाकाभकि य्यापंत्रधिकारेते तरापकतिविद्यापराप्ति। ति तराजित्वप्रयोगारिकासपायत्रस्तिप्तरह्यस्पसंभवार्ष्यर्राकास्त्रवश्रीकास्त्रवश्रीकार्

राम्

कारकोपादार्श्विमतिकारकशहेनश्रसमार्थञ्चतेसहिमसयेकोतिनिव्यास्पति त्रसमार्थःत्रे त्रस्यस्पार्थःत्रगोतनंससृष्ट्रपरि गहीतःपरिपर्गाधभवति वावलासस्यस्य प्रहतिविशेष्णातेतुषस्यस्मानुवारकतास्योजनप्रपरिपर्सस्माहसर्थः न्यथवार्षामिष्यमुच्यतेसचानयव्यतिरकाश्रयव्यवस्थातान्यवणादिः मसपस्यवनतुष्रहतेतिस्षुष्ट्रपरिररहोतं व्यवस्थातिनाभव

नेतहित अवंतिहिविषयसम्यापितग्र्या यमारायनातिपरिकंवित्रीत्वयाप्तन्यतिपरिकमित स्विमहापिहेतु नर्भिष्येयितान्त्रवर्तितिहेतुमतियोधातुर्वर्वत्तरित व्यायोषिकारकार्याः न्यायोषिकारकार्याः व्यायपरिव्रहार्ये स्वानित्रहार्ये स्वानित्र

नि यथानन्तर्गरित बराविकारागर्थाः कर्नार्यश्तिपन्तास्त्रातन्तरागाण्येत्रकर्नामिक्षायतेतरासायस्मिगार एंनोयसात्सा वैभातकार्याः कर्नार्यश्तिष्वस्त्राहावेभमेगार एकरित्यार्थात् यथातन्तरागंत्रहरूषीत्रव्यारेतमञ्जापारास्त्रयः पर्ल्यता भामगार्थाः सार्वेगार्थाः सार्वेभावत्रार्थस्य कर्जारीनामसम्बद्धान्तरः यश्तिहाति॥ भाके न्याह्निति विनापिताचापंचितिते छ्योतितिष्यपोत्तस्यापात्तामात्रप्रस्थे वहेतुमतउपप्यते प्रविताहेघोनकोणि स्वा २७ स्त्रीतितर्यतिपतिरितेमानः उत्तरत्तेतित्रप्रहृतिविशेषणपत्त्याश्वरूत्याभिहेतययान्तस्यापार्यात्रभवति ए वमुक्तप्रवि तारिचाहाणहितेषिमामोति हेतुमहिस्यताकरेत्यर्थस्य भस्यश्रीवेषप्रपापं हेत्यक्रार्थस्यति। अस्मर्थस्य द्यातनापरितिक्षिपितेसयराषाहानराचमतोभवितिर्दाभयोजनभावाः द्रभवतिमधः अभयोतिक धतुनावस्यस्यापारस्यक्रविरे

न्यास्त प्रदूर्त्य विद्यावर्षे को तेवः इहिर्द्ध अस्त ग्रांतिप्राचितः कराताति ति व्यवस्थित प्रस्पार्थिको विद्यासित्व नर्मसेवो भवति स्वाहेनो स्वता स्वयार्थिको प्रदूर्ते स्वयार्थिको स्वयार

कारिणेश्वनसंपदापिकाहपीर्वित्रवीत्रप्रप्रेत्रवात्रप्रवीव्यवित्रितिष्यस्य के बलंखार्थिकतात्रयोज्ञकव्यविरसाधित क्रित्तरावात्रुवायप्रसाम्मात्रत्रीर्वित्रप्रप्रिति ह्योर्विश्वात्रस्यात्र ते प्रचित्रप्रदेश के स्वयं प्रधानक केति त्रहर्ष्याप्रकेतित्रतात्रप्रयेस्पमाधायानास्यक्तत्रिय्यानानित्रप्रवाधित्रप्राक्तित्रप्रवाधित्रस्य व्यवस्य कस्यकत्तित्रयोजकत्रः प्राप्नोताययः प्रयोजस्य क्रिकेलाकत्रयक्ति तर्वत्रत्रप्रभावेत्रहाशिनास्यकिकिक्षक्रियान्ति व तिनेस्यक्तित्रयोजकत्रः प्राप्नोताययः प्रयोजस्य क्रिकेलाकत्रयाप्रस्थिति व्य

राम-

अवितिहीति रायर्थसम्भागमानहुरे तीस्त्रिततमतास्रायो असेतर्थः मुद्दत्ययेशेषतात्तेतु ह्योरपिमयो समयोजकत्यावारयो देवात व्यक्ताह्यस्य व्यवस्य वित्राह्योरपिकर्रताह्योगमिधानेमामोतीति स्पन्नः त्रामंगमयतीति स्पर्यस्य व्यवस्य व्यवस्थान

वः वरीनप्रामितिमा रापर्यकर्म् लास्तिभावः सुरत्करोतिर्थवाश्वपसास्तिश्वस्तावितरवसविधानासिध्ययेवेतितत्रावसस्य म योभ्यत्तरीति तस्याप्राधानारितिभावः म्यभिषावयक्षेति ग्रंथर्थस्यापसातिरोषकर्तिसादः॥ भा-केः स्त्रवामेनेति एपर्यस्यमधायान्त्रेनेपिततमस्यमयोगस्यतिहार्जनेतंता वचत्ववापारियस्यात्वातंत्र्यात्वप्रतातः र्संताप्रधोतिति २८ युक्तेवक् प्रयोग्यवायारस्यामधायातमधानाप्रधानस्यापरिवानिधीचप्रधोनितितस्यकार्यस्य पुत्रत्वात्रस्यमभूभिक्षेत्रप्रधानस्य कार्यस्य व्यवस्थानिकार्यस्य स्वाप्तिकार्यस्य विकास्य स्वाप्तिकार्यस्य स्वाप्तिकार्यस्य स्वाप्तिकार्यस्य स्वाप्तिकार्यस्य स्वाप्तिकार्यस्य स्वाप्तिकार्यस्य स्वाप्तिकार्यस्य स्वाप्तिकार्यस्य स्वाप्तिकारस्य स्वापतिकारस्य स्वापतिकारस्य स्वाप्तिकारस्य स्वाप्तिकारस्य स्वापतिकारस्य स्वापतिक

गाणिधीबत्रकी नासानित यामः यह सर्वस्वकर्म नतुरापर्यस्पतर्यः साधनविशिष्टामिते यामकिकांगमनक्रियंत्रयोत् स्रेयमि मामोक्तिर्यः सर्वस्वस्यतेषायते कर्त्भत्रवृश्चिम्। अधानसर्विकतिस्यः सुनुन्यभिति नमयोगक्रयापार्याभिष्ठासमिति

शहनद्योसिते न्मापितप्रयोग्नव्यापारस्ये वेत्सर्थः।।

युक्रंयुनीर हेविचारपितंनतिनेनासंहिण्न्यसपार्थिविशेषरोतनभवितिचे यावतरमक्रमंथीतरं गम्नोतपचितपाचयतीति च वारुपक्रं रहपदेः इः यथानार्थः योसोत्रुन्तानाविक्रित्रः न्यथेस्नीतः सिस्धिप्रवेक्रं नेषराद्रश्चेषराविश्वः नेपन्सर्व प्रचारः स्पात

वस्यापितसाहोबागोपरिहतसान् पस्तिहोरोवागोत्तासाधितागत् न्यायना महस्वर्धविशेषराग्यत्तिपस्यापितस्यस्थापिनादिनोरोवागो सुपरिहरसान् तथाहिय्देनेह्यो कर्न्नोर्ह्सनानिधानेगामितिनायराग्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धानसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्तसम्बद्धान्यसम्बद्धानसम्बद्धान्यसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्यसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्यसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसमन 55

भारते न्यक्षित यद्यविष्यार्थसम्बर्धस्यम्बर्धस्यम्बर्धस्यनिर्तातस्यापिरे उराक्ष्मानेकार्थस्य तिहे तर्यापितस्य स्वायीरे त्रिक्ष्यापितस्य स्वायीरे त्रिक्ष्यप्राचीरे त्रिक्यप्राचीरे त्रिक्ष्यप्राचीरे त्रिक्षयप्रवेष्यप्राचित्रप्राचीरे त्रिक्षयप्रवित्यप्रवेष्यप्रवेष्यप

पारेगाचकस्मानभवनीतिमञ्चः रक्षिवयसाहोगोर्गा वश्चयवीयगरेगः स्त्रकर्तसारिति स्वेत्रकस्पकतुः मणेकतोहे तृरिसुद्धिते मपोन्यभावकतीनित्रयोजकावहेत्रसञ्चर्यः तस्त्रीकि निर्वापार्त्वास्तरकसामान्त्रपितस्पनात्तेषुत्रस्तरियः कर्तस्यिक योः कर्तस्यवतस्पाधीयमानेमश्रक्षस्यायाः कर्तासभविते यथारानाभवयुद्धस्तिराजस्त्रमञ्जाने प्रवित्रस्तर्भवति यथारानाभवयुद्धस्तिराजस्त्रमञ्जाने प्रवित्रस्तर्भवति यथारानाभवयुद्धस्त्रिराजस्त्रभवश्चित्रमञ्जाने प्रवित्रस्तर्भवति यथारानाभवयुद्धस्त्रिराजस्त्रभवश्चित्रमञ्जानः ।।

SUL.

रम्भेवर्त्रमानक्रियस्थेनम्बर्तत्त्वमुक्तितिम्बाचोरयि किंवनोरित न्यान्तिवेधरित अस्प्राम्यविमाश्रक्षिया याःकृती भित्तवेधीन्त्रोमानीवम्रतिपाद्यत्स्य न्यायकस्थानित न्यसन्धेनावेषयोगासनवात् न्यानस्यविक्ति वाद्यार्निमस्यन्

विचेशीव्रमानकालाणस्वक्रियामाः कर्माभवितयं नम्तनिष्यकालायाम् तन्विष्यकालायान्य विभिवेषं स्वाप्ति विभावित्रयं नम्तनिष्यकालायान्य विभिवेषं स्वाप्ति विभावित्रयं स्वाप्ति विभावित्रयं स्वाप्ति विभावित्रयं स्वाप्ति स्वाप्ति विभावित्रयं स्वाप्ति स्वाप्ति विभावित्रयं स्वाप्ति विधायते विभावित्रयं स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स्व

हिरसस्पिशह्ययोगारितिभावः नवकर्तिति तसेवाधीयमानतात्त्वद्वेहरिला इयमान्यवृत्रेषे एकार्रेलाह्र्यीयते साक्रे यसाययोगस्कयराक्तविवयोगाव्यति अवस्यायीति अवस्यासम्प्रमनेनापिकारहारिकार्यात्रभावः लो राज्यता रिति स्काव्ययसारिकोलोहरूनाचपाकसाप्तरात्रीरूस्यते तर्रात्रेनवाभितिमक्रोत्येषस्परिकानिभित्वति।। भान्ते स्वामक्षेत्र ह्वावसामध्यार्ग्याति तसीमात्तिनक्षेत्र वापारमावकथ्यं काम्निहिसामुर्थ्यातिरायासंग्रामहिस इवस्यविसावितानितन्त्र करसाप्यस्यानेत्र स्वामक्ष्रीत्र स्वामक्ष्रित्र स्वामक्ष

ह्रव्यार्ध्वानुमानः हृव्यात्ष्वानुस्तिनेक्ष्या एकानेत्रसीमासीमन्यने पंचित्रहेले स्वतिति त्यातित्वं प्रमुक्तिले स्वयात्ष्वानुस्तिने स्वयात्ष्वानुस्तिने स्वयात्ष्वान्ति स्वयात्ष्वान्ति स्वयात्रस्ति स्वयात् स

स्मार्थस्यमकाभितलालिनमादःविभाषीपयरेनमतियमानरितयस्याक्रोत्यस्यान्यस्य यस्तिस्वित्ववेत्रस्ये तरा भवस्वयंद्रभिर्देतेः वर्षयतिगित् यमादिवित यमेपदिशेषवावित्तात्रस्येवस्यित्रश्वतंत्रात्रतेयः यम्मारस्ययोजकः + मसेषव चनेद्र्यमः कर्रतास्मिष्यसमानिवार्गायदेचने नानादित्यास्ति तत्रसागव्यतास्रयेगायः मयोगस्ताद्वर्णाः

राम

रह्याक्रस्मानोति असेनस्मगसम्बोधानाकासाधाद्वीवर्त्तत्रशिन्नविष्नाविश्वसम्बद्धीः यसमुखस्मापनसम्बाकरसम्बोधनेत्रीतस् व्ययदेशिवद्राचीनित्राविशे यस्याकरसम्बद्धानित्रामानाविकारसम्बद्धानुस्यानित्रास्यवानित्रास्यविकारस्यावाकर्

> तत्वरामीष्ठप्रस्थानं प्रत्रथनावर्यं तत्वक्रीतीष्ठपसंस्थानं कर्त्तवं विजयोत व सत्रथसावर्यं सत्रक्रीतिसत्रवितिहरू काक्षरसास्यस्वक्रीतिवाकरसासत्रव स्वति वाक्षप्रधी उस्वेत्रस्योद्दिनीया क्रेन्स्वेन्स्यिः योसीस्त्रव्याकरणायीर्थन् सर्वेथः सञ्जय त्रेत्रस्येन्दिर्वते न्यास्त्रवक्रवेतेयोकरसी स्तर्भवितिह्न् सिट्टानि॥

राम्बर्धतीस्पिन्ति योसाविति वासर्वस्त्रशृहेतायतेरितितस्यम् त्वातातिवर्ततास्रोत्रेयाभिधार्षस्यास्त्र वयते तद्वते प्रार्थाभिधार्नेहान्तरिते एतद्वराक्षत्यागत्वक्षत्रोत्रेत्र्यान्तर्भावत्रस्त्रे प्रार्थतस्त्रभावतस् भा-के न्यारवानारिति न्यारवायतरमारव्यानामित्त्वम् वाते प्रहृतिबारिति गिरोचीपायस्तिः कंश्वधारिः तयानुन्यं कंसारिकारकर्भ विते यथारवानिकपापेत्तकस्वधारेः कर्मतंत्रवाकंसारेराचिन्यपतियमारकार्मभावस्यार्थः प्रहातवद्भवातिरेशेनवकंसा देः एथास्त्रोनोक्षसम्घातपार्सास्कंसारिशह्वतितस्यागंततायामशस्यः कंसारेनेभवति वृक्तरत्यावस्यायपारिभवति पृथ्येरायो

> न्यारणागान्तः तस्त्रविष्टेहत्त्वद्भम्हतिपत्यायतिः बह्नतिवज्ञकारकं न्यारणागोन्तः तस्तिवन्नकः वः तहावष्ट्रद्र्य सित्रवे हत्तुकः महतिप्रसार्वाकः प्रहृतिवज्ञकारकं स्वतिविक्तवः कंसवधमावष्टेकः संघातयित विविवस्त्रावष्टेव लिवस्यति न्यारणागा व्यतिष्विक्षः न्यारणागान्य हात् प्रतिविक्षः व्यारणावाना व्यवस्त्रात्रिकः स्वतिविक्षः न्यारणागान्य विक्रमान्य स्वतिविक्षः न्यारणागान्य स्वतिविक्षः न्यारणागान्य स्वतिविक्षः न्यारणागान्य स्वतिविक्षः न्यारणागान्य स्वतिविक्षः स्वतिविक्ष

नयानितिषुव्यस्पर्भसाभावः व्ययवा महत्ताकृत्यं वर्ततरितमहतिव्यहतिविष्महतिवरणितस्पकारितसुभवयातिहेश्पाञ्चपूणा रहेवित्राध्याराप्यते यहतिमसायसारानागमगोहेभको याद्यपितिवर्षतरितानामगमयतात्साहरुपयंभवित कसव्यमिति यद्यस्पत्रयोगानिहिष्णवावन्त्रवरणय्यभयोरव्यमवर्तित्ववाहरातिहतिहिस्स्वति तथापपुर्वेणरायोगमानित्रवर्षायोग्यस्य तीतिक्रस्यसात्रयोगाशिष्ट्रसामानिहित्रविस्ध्यतित्रमहतिप्रसाधानिक्षको विष्मुवरित कसव्यवनीपारवाविहानीस्यः॥ । श्रीरामत्रीसाहरः॥ ६० रामरामरामरामरामरामस्योग

924

गम-39

हरपर्यापानुमहत्ते त्पर्थायावमृत्ते।क्षित्रक्ष हरंक्षमहत्व्वरेश्वमस्मिन्बेह्न महत्तिन्यवापितः महतिप्रवृज्यस्मिनित् स्रत्य गार्ममामान्वेह्मगारस्यति त्पर्यापान्धितिकस्य व्यक्तित्वान्धित्वस्य प्रतिहत्तानेक्षम् । स्रतिस्वानिकस्य स्वान्धित्वस्य अक्तिवस्य स्वान्धित्वस्य अक्तिवस्य स्वान्धित्वस्य अक्तिवस्य स्वान्धित्वस्य अक्तिवस्य स्वान्धित्वस्य अक्तिवस्य अक्तिवस्य स्वान्धित्वस्य अक्तिवस्य स्वान्धित्वस्य अक्तिवस्य स्वान्धित्वस्य अक्तिवस्य स्वान्धित्वस्य अक्तिवस्य स्वान्धित्वस्य स्वान्धित्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्धस्य स्वान्धस्यस्य स्वान्यस्यस्य स्वान्यस्य स्व

तस्ति समामानास्त्रेनपरिसम्बर्धे युक्येगाति युक्येगाद्वियापाः कर्मासदिनंद्रमसंस्पाति तन्नेश्वयमा मौकर्माणीतिवयम तृष्यक्षावेनतायास्यासः तत्रप्रकृतिर्वयस्तित्वरियम्बर्धितरेशास्त्रीरित्तेगास्त्रीरित्तेगास्त्रीर्थः सक्ष्यस्ति

सामानकतत्त्वादिति सामाननस्तानेवहतत्तादिसर्धाः देवदेत्रेवेति देवदेत्रविष्यानस्यहेष्ठतेसर्यः परिभाषादेति देवनादिकाः यदिनाप्राविधित् तदन्तरहरिस्ता निमिन्नस्य प्रवेत्रतेसर्वस्यसम्बद्धेन न्यानिमायानुतेक्षाप्रसामस्य प्रस्ति सञ्चतद्वित आध्यकारवचनारान्यवेषदे परस्ति भा के 32

नेमहर्दिश्हरक्षयं त्रासामाम्ह्रनासाहेन्तोस्विधिष् नेनारक्षयं किंतारतं सामामहत्त्व सामामनेगत्रतिस्विय विहेनुमन्त्रीतिकंतरतं हेन्तस्यविधिष्टेहेन्तोस्यविधिष्टमन्तर्यकि त्रान्याहिहेन्तरहरू वृहिस्यविस्तरम्बर्गस्यस्य कोहिनसंत्रोभवतीयु चत्नेन्त्रासावाहिसपयाजयित सनेजपपानकतान अपयोजकरानचेत्रमुक्तस्ययम्बन्सं युगवान्स्त्र प्रयोगकं म्ऋत्यायमाय्यतेषा चयसो दनदेवर न्त्रीय तर्वेनीति तेनेतवुत्वे कथा यहा ऋस्वयन्त्री नवेचेन्ता प्रहेकिर्यभयत्री नयेने विकिचित्रभवतिहेव हेने वाहिसच नेह काश्चित्रगे अपही तथाही यह की से सवे हो स्वयं प्रवर्धने हो हो तावेह ते गुरु खु खु बोना मते 

शीसिकारित कंमाध्यकारियो नराने। व्याच्यानीयाध्यायाः कंसानकारी नरः मामाजिकै कंसवृद्धाग्रहीतः कंसोभाव्ये।वेवनितः विविक्षेषिति बचके विसर्यः तर्पातितः र बहरीयाः अञ्चलिहतन्त्रीक्ष्यतागतान् यसत्तीमवकं सारीन्साधनतेनमस्तरतिशिष्टस्पष्टं रेसु

भविहिद्दर्शमानकाल्कायुक्तासाल् अञावेगा प्रास्थितोमादित्यसंग्रस्योद्दर्गनंसभावयेतस्यमयतिविवन्नस्यास्तितस्य हिसाउदेति इत्तुक्येन्त्रवर्त्रमावकालेवर्तमावकालता केसयानपत्तीतिविविधयतीति विरहतेकसेविरवेद्देवतीः स्त्रत्रा पिपका क्यपेतावर बेगोन्स गोभिकानामए तेप्रसत्तेकसंग्रात्यतिष सत्तेव विवेधयती निविचेष्यत शिविचेष्यते। तिताश्रमहाग्रदेश्वेतंत्रसम्बर्धसम्बर्धः येथिकेषुवयं यत्रशस्येथनगरुमात्रतस्ते तिपितवामुक्तिप्रभागादिवाशात्व हु शैयो वसारणः सतीवुद्विविषया राजा वापी न्यात असती वापी याहरणते के विनक्त समका भवतिक विद्वास देवे काः चसायसंस्तावि प्रव्यातकेविकालश्वाभवितिवित्तात्रश्वाः वैकात्यस्वविवित्तेत्त्रसामाध्यस्य ग छञ्जानिष्योक्तसः किंगोनेबहरू के स्ट्रीतः इतिश्रीमङ्गवसम्निविदेवितेबाकः र्गामहाभाष्येन नीयाध्यायस्पर्यमेषा रेहिंबीयमाहिक।।

पाध्यायनेयारपुत्रके यारहते भा व्यवसेष तत्ता यस्याध्या प्रसाप्र यमपारे हिती प्रमाहिक॥

भानके कंहास्थियक किमबंदित हैविध्यंकंद्वारी नोर्द्यापित्रमुपमामः ककारमयोजनमेवरशिपित्रमूलाम्प्यतेकंद्वारिश्योवाव्यत्मिति यहांकंद्वारीतिपातिपरिकानितरास्तिति स्वयं तम्ब्रासेवर्द्धाः निसंपिपस्यविद्याकंद्रस्थितिस्यानीतिभावः हिपापयथर्पप सिद्यति निसंपित्रमाहनवेति कंद्रपराहान्द्विपविद्यतेःकारतीपस्यस्थानिवातराष्ट्रीरःकर्तयेनास्तिकंतिग्रयथात्तवःपरिक्रिसंक

कर्राविष्णयक् किमर्थः केकार गराहिद्वि नियंशयः किर्ताति गराहिद्वाति वेशे स्वायास्यात नेतर सिम्योतन सार्वेशत कारि याने विरामित्रमाम्यार्थिति । यस्य श्रीक्यात् निर्देशते क्रियमामा विरापित कर्राहितिमामपरि कानि के द्वाविष्णवायक् कर्राहिष्णवातक्ष्रयं अववने दित्रसम्ययं व्यक्तियमामाहिष्णवने । स्वायाति प्रस्ति ते माने स्वार्णविक्षण अवविक्षण अवविक्षण स्वार्णकर्मा कर्राहिष्णा कर्राहिष्ण स्वार्णकर्मा कर्राहिष्ण स्वार्णकर्मा स्वार्णकर्म स्वार्णकर्मा स्वर्णकर्मा स्वार्णकर्मा स्वर्णकर्मा स्व

ग्म-33

त्रेतेषातिकनीरिक्षिपोधिमानात्रवेद्दितिनकत्रेयोनवाामादितिभावः त्र्यव्यमिति संपद्दित्वा द्रविकत्रियान् वेद्रनामात्रस्वतिनेद्रनात्त्रस् तत्रपापतीयतेननसाधानस्यतिभावः तत्रधास्तिकाराहान्यग्वस्वार्ययग्रभवति प्रातिपद्दिकस्याक्तस्वाद्यस्त्रते।सस्तिक्रा

न्त्राचित्रवमारोपिताववनेयस्ययोतात् वि.पवसीतरेष्माकस्मात्रभवि नेतेयस्याक्षेत्रस्वते कित्वार्णान्यस्योपिर्पत्तर् युच्यतने वेतम्य तसाव्ययस्याः न्यतिष्मति न्यावस्यमित्रमाः विवेषात्रव्यः वि.प्रयोगने स्यानिर्पताय्वास्ययिते तेत्रहित्वस्यकर्तस्य वर्त्तस्य वर्तस्य वर्त्तस्य वर्तस्य वर्त्तस्य वर्त्तस्य वर्त्तस्य वर्त्तस्य वर्त्तस्य वर्त्तस्य वर्त्तस्य वर्त्तस्य वर्त्तस्य वर्तस्य वरस्य वर्तस्य वर्तस्य वर्तस्य वरस्य व

क्रस्येवेति धानविधानमतिवर्श्येषानुक्रमंत्राञ्चयुग्यानियुषायोत्ककागसंजनारविधानुः के हारियेकपुत्यारयतीतितापुरुश्यरे ज्यारविति रीकीतपारा स्पृतिकथानुत्रमेषानिञ्चायते निसंदिधानुत्रनित्वचयिकस्तिन्यदेशकारश्वरियस्य सहस्रार्थिपारीनद्यकः स्मार् क्रमेणिः ग्रीनिथवनीयम्त्यादितिपतिष्यस्यविध्ययुन्तस्याद्वापकसाहतीयस्य गिराः तस्यतिकानयमानेप्रयुक्तदितिपाचिताच्य मित्रायादिहरूस्यादिणिकामजनदससंसमाभदस्यवमयापित्रस्य स्यादेसतापकाशिगः हर्द्वास्ययः गिराः विताहसस्यापितिचावः न्यास कर्मीर्शिः किम्बीएकार इदार्थः रितिति हिद्येशास्त्रहित कियमारोपियराकारेष्य हिर्मति किकारणायुक्ति विनिय्तिषेपा र रित्तकरणसामयो इदिव्यक्ति कार्त्रे कर्युद्धि रितिरि रित्तकरणस्मावकारशावात् होहमतिष्यम् मार्गिः रित्तकरणसावका प्रा कोवकाशः सामामञ्जाहरणार्थनार्थाणकारणः राशिक्टीति रितिरिणकरणस्मावकाशतात् वहिद्यात्रप्य प्रापिति हिस्तारणम्पि सावकाशः कोवकाशक्ष्मामामयहरणाविद्यानार्थाहरूतरः क्षमामयहरणाविद्यातार्थनार्यः स्वयंत्रव शकाशसामामयहरणाविद्यातार्थी ःसो वर्षस्यामे के स्रोतर्रः कारानुवं वात्वाह्याते वर्षः प्राप्रोति स्रवरणम्त्रात्मेनपर्शेयाः कारोनुवरस्याप्ते क्रव्याहे करसास्त्रवपर ययास्यात् ग्यम्प्रभयोः सावकाश्याप्रतिबधस्यवलीयस्वात्वतिबंधः प्राप्रोति स्वतिहेन्त्राचार्यप्रहित्ततीपयति तकसमेदिप्रतिबं धोमनतीति यस्यनकमामितिमित्सतायाः मतियंशासि मित्यतिषेधस्पनार्थवसात मित्यतिषधस्पनार्थवसात वित्यतिषधस्पनार्थवसात् मिति व्यर्पतान्तिकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्यिकार्विकार्यिकार्य

भाके.

स्वेतर्जने विहरणार्श्वरणार्श्वरणार्श्वरणार्शिक क्रिन्गप्याने सुष्यानिवृत्वित्वप्यस्य यविधाववितिन सेवीके तथा वपर यतास्त्र हरूति तथा योगिने विभागति ।

किंयुनरित करेमितिकः, इद्रिमतियेथाविसंद्रस्तनेनवस्थितमित्रातिपेथोनकत्रेन्योभवति क्रियबारास्करिति इहेनीयकस्वेतिर्पेक अपसंस्था

ररंतिहेत्रयोजनं यन्ति वामलो हो जीमनर्स्यापिति हो वेतं , तत्विमानि मान्दिति कियुन कार्यात्वर्शि विमनर्स्यापिति हो वेत ने दसीयतास्पापितेते द्यातयशापामक मेहीव तेत्रायम् यो दस्य हरा। नक ने व्यपन्ति यह तमनुवने तेनि ता दस्य ति कार्यि द्वि न्युपामिन्यशानिष्ठामे शामि क्यामि वास्थिति महात्रापदेशस्य मातस्यातम्याना वनेति तिरुद्धि यो निर्मात ने बहीयः विस्ता हुता नुस्तान स्वामान महामान हामान हा निस्तान निस्तान निर्मान स्वामान स्वामान

नंकर्त्तर्यस्मादिति पात्तिकरियामधीन्तर्यः एतरिस्नोभिति क्रम्ब्र्यात्तिकरोवीनहरूर्योभिलविवेधोवत्त्रपकः यहेति व्यक्ति शास्त्रप्रेपेस्ति। द्राज्यतेवस्यात्मधीनवस्यात्वयः स्मारस्यः॥

त्तावायतीति विशेषाभावार्त्रश्यानुस्त्रितिसायारीनामनकारांमयते न्ययंदिशनीपिति विशेषाभावेपितनागावरात्रवर्त्रशेपिति भाव-कारुपनरस्त्रनुविशेषास्त्रव शर्षम्तरगास्पर्यस्याभावात्यषायुनिति वीनिककरिणात्रीहे दुसावधीठकेतिस्ववनारिति वी

सिहंतुसार्वधानुकेति सन्नास्त्रीसम्विधानं सिद्धेमतः कंचं व्यविशेषेणायाधिनानाविधि मुक्तःसार्वधानुकेतिस्यमितिन् साधि स्यादेवत्यस्तिनिक्षेत्रविधननुस्यतिमित्रसारसारिक्षस्यादेविधनं प्राचीति विद्यति व्यवस्य स्यादेवत्यस्य स्यादेवत्यस

तास्त्रभेरनपरिहार्ग्ने ने वस्प कर्ते वे वस्त्रत्मेरेशपिनिस्मितिसासः कर्तवीपेनर वितन्त्रवित्र ने ने तीदादिक लादि है शेनमार्थ नतशेषा एवं तिहिसासभेदीपन्तत्त्ता धिमिनिस्मित्रसाम कर्तवा ॥ भा-के समाप्रता अत्तरपृत्रेभेनति अने। नार्यास्प्रसाधाव्यक्तात्विता त्रित्रा विद्यानात्रित्र । प्रदेनित व्यक्ति यानावित्रात्त्र । प्रदेनित व्यक्ति । प्रदेनित वित्र वित

सन्याद्येताथातव न्यंत्रप्रहाति मथेन्त्रना स्योधातवरसेवीत केवेहानीहरहानां भिष्णित तरेतिविधिना न्यात्रकार्यरित सन रिखतप्रहाताक्ष्मित यरसंतायाननवनन सन्य त्याद्योधातवरसेवासि वाहेनधात्रिमितिवर्धायिकि रहेचाविप्रस्थयहरा न्य यं नावसत्ताविधि किमर्थपुनिरस्भवित नश्चार्योधातवरसेवासि हे निर्मिति याहेनधानुमानित्रका नेवेतितवर न्यंति कथन प्रस्वाप्त्रयस्मानंत्राधानुसंत्ताभवित न्यस्त्रभेष्ठेवीताव विति खातिवर्धानित्रभयोति महत्त्रप्रस्थानि महत्त्रप्रस्थानित् स्वाप्ति स्वाप्ति न्याद्यस्मान्त्र स्वाप्ति स्वाप्ति न्याद्यस्मान्त्र स्वाप्ति न्याद्यस्मान्त्र स्वाप्ति न्याद्यस्मान्त्र स्वाप्ति स्वाप्ति न्याद्यस्मान्त्र स्वाप्ति स्वाप्ति न्याद्यस्मान्त्र स्वाप्ति स्वाप्ति न्यस्याद्यस्मान्त्र स्वाप्ति स्वप्ति स्वाप्ति स्वाप

त्रवन्यति परिस्मानित्यतेनसमारिनाभातसंत्रविभागतित्तत्तर्वे विभागनाम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यान्यत्त्राम्यत्त्रम्यान्यत्त्रम्यान्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्त्रम्यत्तिम्यत्त्रम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यतिष्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम्यत्तिम

स्मानासी उत्समीपवाद्धभेतानायछ इति अभरति यगुल्लभेरति भावकमेप्रतमान अर्थनासार्वपानुकर्मा सेवियान स्वापना स्थानासी

स्पातासील लुशेः देमेविकर्गाः चयंते तत्र न सायतेष उस्मीः कीयवार्दति चत्र वृक्तं अन्य प्रत्योः न्ययमय वाद् देति देमे ब्रुषः यग्न स्पात्ति न स्पाद्य स्प

विक्रितिधारिति यामवास्त्राप्रभवेषाश्चारीमांस्यारीनोत्त्रविवित्रियर्ताञ्चार्यःसुत्रित्रशेः व्यवनर्गतिश्रः यत्रीसगति स्ताम्बापवार्त्तत्त्रास्यवयस्यः तत्रापवार्ययस्यः यत्विधातुमान्त्रसम्बद्धातात्र्वनेत्रात्रनेतिवत्रः प्रमान्त्रातित्रस्य वार्तम् । भारके वार्त्यामामिति वनु वपापताहार्वेशेभेनं नवलारेशानामनिसद्वे इतेद्यपिस्मार्य न्यान्तीयपरिक्रमाभेधीत्विकारेपिथातीर्वितितस्य ३.० व्यास्त्रेतितित्विशेष्याभ्यपात्त्रात्रित्राचेभागत् स्वतार्देहतेद्यपितारेणपुस्मार्थाभवतीत्रत्यात्र्यस्य विद्यार्थसानुद्धाः त्यस्त्रितिवात्रत्यार्थात्रक्षतः प्रपादयस्त्रतरात्रीत्रतात्विहरंगाः स्वयंपवेतार्थपात्रनं इतेषुस्मारयः विद्यानस्

नेवशवः वावाश्याः वपनास्यः करिष्यतेषापस्यातिनिवास्यते तत्रदिवारिष्यः सारिष्ववेयावेवनातिकः नः परनार्यः तत्रविश्व यापायस्याकत्यं नकत्रैयमस्यम्भवनेतेहमस्य कर्तरावितित्रहम्भश्यानिति । वस्यविविद्यं वश्याने । वस्यविविद्यं नवस्यविविद्यं नवस्यविद्यं नित्यविद्यं नवस्यविद्यं नवस्यविद्य

यातासिःपर्यतसार्वधानुकस्पान् राजलिविधानंगिकरपात्पस्पेलसार्वपानस्पर्यस्पत्रस्यस्पत्रयं सावकंस्पान्पदिक्षे नाकस्या योत्रोतिः क्रियतयम्बात्सविधानकंत्रम्भातिरिष्टसास्य सार्वधानकस्पोन् नत्यात्रे प्रातानुकानार्थेक्यतितापकस्पनायये यसार् संस्थाविधानः वाक्षेत्रतास्य स्पर्यपद्भकर्गोनस्यादेशकार्यस्पत्याक्षत्रायात्रस्य स्पत्रस्य स्पत्य

राष्ट्र-

सिवहर्ते सिनुस्तर्भाः । प्रतिप्रियमनुपारायस्यार्श्योधातोः सिविधेष्यः तेनतदंतस्यधानुसंसायोगस्यानेषसादी निसिद्यि नीष्टा स्विपिगुरोन्दहतेलोरिक्नेषतितित्रपं प्रदेशेषर् सार्टिकि नेष्ट्रसनेषस्य श्रेत्सादेषणात्रानिष्यात्रान्यस्थ नसमिति

मिंबद्दलेनेटि मिंबुस्ताः छंदित निवुस्ताः छंदितकर्त्रयः सनाधेतनेवसावषं सनावेत्रधिकरिषक्रयः हिं प्रयोजने वेषसाध्यः ईरोनेस्तरोत्रवृज्याने नेष्ठाति प्रदूषत्रसासि हे प्रवृत्तरसासि हे स्वत्यास्यः स्वार्थना क्ष्यं प्रवृत्ते नेष्ठाति नेष्ठाति प्रदूषत्रस्ता स्वर्धने स्वार्थना स्वर्धने स्वर्यने स्वर्धने स्वर

सीलार्यायर्थक्रक् नेयएव एतक्तरेशाश्रयेगापारेक्षियानस्पतिहित्तिवयस्पानितादशानानस्पतीपुरः प्रश्नेन्तियाप् वेतेष्ठक्रस्यकात्मस्तावर्यतिष्ठेवततस्रित्यापेनातेसह्युरुप्येनर्यन्यातस्यित्हर्ताकार्वारासाम्य्यान्य्वेत्रातिन्यव्या वाहेकाचैः यसार्थ्यात्रक्रमात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रक्रमात्रव्यात्रक्रमात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव्यात्रव आ-के उट सवयमिति स्नादित्र ध्येत्रेवेषित्रत्रावः यद्ययाविसीध्यते योत्ययंत्रेत्स्य्विद्ध्यास् सुर्सायुर् सर्वेत्रास्पानिकान्त्रत्तिशुक्तः देतिहामिभविदिपुक्तिविद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यास्त्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्विद्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्रिकार्यात्यात्रिकार्यात्रि

वयवताद्यातिश्वस्तानगरतातिहर्मितिष्वस्ताः यदापिस्यानिवद्वावाश्चयतात्रस्त्र नम्सार्वानेतद्वावानिवद्वावाश्चयतात्रस्त्र नम्सार्वानेतद्वावानिवद्वावाश्चयतात्रस्त्र नम्सार्वानेतद्वावानिवद्वावाश्चयतात्रस्त्र नम्सार्वानेतद्वावानिवद्वावाश्चयत्रस्त्र न्यायात्रस्त्र स्त्र न्यायात्रस्त्र स्त्र स्त्र

ক্ষ

938

र्जाक् अविविति नन्त्रविविक्तितिकत्वमामाभावं स्वत्राहुः हिरकतरहुर चनयोग्रीराभा रहमत्। भावाहिकत्वः सावकावरितयक्र हृभत्तत्वित्रत्यमेवामयाप्रतिरुवहविष्ठिये थेपरिवित्र्यतिष्टिविये स्ववन्तत्वम् । विस्तान्यकारेतादाद्वे ने नक्साम्बर्गिकत्वस् वभविष्यतितिने निर्हेत्यसम्बर्गिय गुरुष्ट्वनिति रेषतिष्ठिरित्रविष्ठित्वस्तिरित्रियास्य स्वित्रविक्तस्ति स्वत्र तिगुरुमह्वनसामयाद्वपरेषावस्थायापुरुमतरस्तात्र्यायप्रयान्तरात्रभावः स्वत्राप्ति स्वत्राप्तिन स्वत्राप्तिन स्वय

 माने अर्थ

साम्ब्राहिति सातिप्रापायोरित् स्पतिप्राप्त्रस्याहेश् इतान्स्वाहेश् सिक्ष्यिति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाहित् स्वाहित स्

3W.

040

स्वयापित च्याः सत्तत्तविसद्धाना विकाले वृत्रवेद्धानि स्वयाचित्र त्रिया वृत्रवेद्धानि वृत्रवर्णा देशादित्र मावः द्द्यापित् स्वयात् स्वयाप्त्र स्वयात् स्वयाप्त्र स्वयाप्त्य स्वयाप्त्र स्वयाप्त्र स्वयाप्त्र स्वयाप्त्र स्वयाप्त्र स्वयाप्त्र स्वयाप्त्र स्वयाप्त्र स्वयाप्त्य स्वयाप्त्र स्वयाप्त्र स्वयाप्त्र स्वयाप्त्र स्वयाप्त्य स्वयाप्त्य स्वयाप्त्र स्वयाप्त्र स्वय

भाके. भी हि ह्वचनम्बिधेयं कि मिरेशनीति छाते अवहित्रेशासी नतुमता।सित्रा ग्रामिवधो नगित भययोयस्साः ग्रोपेरा विश्व थेन्वान्त्रासी भारित संख्यात् कि सर्थिति स्वतं स्वापित संस्था स्वयं स्वयं

नवेति हुमोरेकार्ययोः प्रयोगाभावादिविभावः याध्यप्रदर्शनार्यवसायवाविकीरियः नवसामायवाविष्यः हान्वातिष्यः स्थाविधा नवस्ति सामायवाविवञ्जार्यद्योगायोगेषुरोधववननोनशः प्रस्तुतविशेषात्रस्याहन्यातदर्श्यविशेक्षी लट्पास्यति भ्रविदेशसस्यामत

इर्तिहित्रयोत्तं सम्बक्षीनाभेनामे नुप्रयोगीययास्मान्य नहिनामाश्रदेते एतस्पनास्त्रिययोत्तं त्र्ययो भागानास्मासिर हम्बस्तयः क्रियासामायवानि । क्रियानिशेषना निः य चार्यः ननसामाय चारिने नोरे भागानास्मासिर हम्बस्तयः क्रियासामायवानि । त्राविशेषचा निः असिः सामायवनने अपयो स्त्रोति एपरे वनाविशेषना स्त्रोति स्त्रोनुभयोगन्य ने निः स्वर्णस्य ने नुर्परस्य ने नुर्परस्य ने नुर्परस्य ने न्या परस्य स्त्रामार्थिते । विद्यस्य पुत्रः सामाति सर्परस्य नत् रूपरस्य ने निः परस्य ने नुर्परस्य निः स्वात्र । विशेषितः स्यात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र । विशेषितः स्यात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र । विशेषितः स्यात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र ।

नमतियादनार्तसापिभतप्रविक्तमानतामाश्चिसल्यपयोगः स्यादितिभाव नलरप्रसित न्यापंतायोगिवाक्रयेवास्त्रयोगः उपप्रधारम्यभः स्परित्रह्वेकालाभिधापिलश्चमयोगोनभविष्यति नवसायितेक वर्तमानतास्मर्वभत्रस्र्योगर्

स्मायोथीययात्राच्यहःसामितवारणितम्पक्रातस्यैनासेनिकीरयोनसम्बाशच्यहःस्माययेः एवंदिप्रतिपत्ति लाघ्वभवति स्मायस्माप्रदेशे स्वादेप्रतिपत्ति लाघ्वभवति स्मायस्माप्रदेशे स्वादेप्रतिपत्ति लाघ्वभवति स्मायस्माप्रदेशे स्वाप्ति स्मायस्माप्रदेशे स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स्

अर

विभित्त व्यारेशे सर्वेवविकताव्यस्पप्रयोगाः प्रयोजनं नापिकितारीनामिवराणेषामार्वपते वतास्मानयिक् विधानमितिएकति काप मिले विहन्समिरिव स्थानीसके स्थानेसके स्थानेसकेसके स्थानेसकेसके स्थानेसके

भा के न्यापरित्विति तत्रसामासश्रह्शोसितयणातंत्रमं कार्येवितायतरित्तावः ख्रित्रेवेति न्यमणातर्नुवंपपरिभाषया।स्वेवयहरू ४२ स्पात्रजनिरस्तरस्मान्दस्तेनात्वरोत्तरं स्पाहसभः नार्यवेतिति विज्ञतितितिवृद्धीयेववृद्धतेराणिकर्त्वयं स्पात्रविक्रमस्त्रविद्धाः वर्तितायवद्यात्रतिसभः वृत्सर्गवायदि परतारिति वीरितवस्तामीतितदेव मंत्रेघसराजान्वनिष्यते ततस्रसाध्यस्त्रवितास्यः

न्यश्रीहरूरणितमये इतिहिक्ररणसामान्यग्रहरणार्थे ह्वैदिक्ररणित्रयते सामानग्रहणार्थे वसामानग्रहणार्थे मन्यस् हरणाश्रहरूस्व इतिहिक्ररणसामान्यग्रहणार्थे ह्वेतिहरूस्व इतिहिक्ररणित्रयामानग्रहरूमि इतिहर्मा सामानग्रहरूमि इतिहरू ह्वेतिहरू ह्वेतिहरू ह्वेतिहरू हेवेतिहरू हेवेति

धेर्रति विभाषाद्राधिरसम्तिग्रहरणान्हेनेतसंगिरिरेषेषुद्धतेषुद्धातिवद्गावातिग्रह्गीनतेषात्रहणास्तिहेतेविः पितं दिनंनम्भनेतिस्थारिसपिस्यात् नत्वद्गे प्रस्थातिवद्गादाद्यात्रात्वोधसर्थारितिभान्यत्रस्थ व्यवेन्त्रर्थार्तिपायोती ति नेष्केषः द्वितुग्रम्थानितिकतातुर्वस्थानिक्स्रोतकेथात्रातुष्ठतेष्ठास्थानेत्रस्थानव्यक्तराणान्येथात्रात्रात्र

न्यात्र अति विध्यविम्म इतिव्यतिन मुनिव्यति विध्यविभित्यविः स्वेताहिति अहते या देशेषुक स्ववाहिते विद्यविभ्यास्य के ने नाम स्वित्ति स्व

नेष्दोषः न्यातद्विग्रसमानोभविष्यित न्यास्थाति विद्यादगानत्रान्त्रेत्रोते । तिद्यादगानिन्ति व्यवे यदिनिन्ति न्यास्थाति विद्यादगानत्रान्ते । तिद्यादगानिन्ति व्यवे यदिनिन्ति न्यास्य विद्याद्वात् । त्याद्वात् । त्याद्वात्व । त्याद्वात् । त्याद्वात् । त्याद्वात् । त्याद्वात् । त्याद्वात्वात् । त्याद्वात् । त्याद्वात्वत्यात्व । त्याद्वात्यात्व । त्याद्वात्वत्यात्व । त्याद्वात्वत्यात्व । त्याद्वात्वत्यात्वत्यात

अविद्यति न्यातर्तेत च्राविधंर्यभविद्यति न्यस्म्बर्धर्यपिसाहिसिध्ययेभितितावः तस्माहिति स्वतिद्वेन्यादेशेहतेलुह् तन्यस्यर्थः॥ भाके कथिति व्यार्थधीतुकस्पद्वीद्विधीयते तरेवनवश्वारिनितिकयरिश्वते मर्वायवहत्रीहिरित्तानावितिमाव व्यनितिन्निति श भारित्युनिनित्रनितिभावोसी तिनानुपवतः वर्ष्यवदहत्रीतिभाव नवानस्मारित व्यतिरशतिवनस्मानस्मासं सम्पर्यवहत्री हिराश्राय्यातरसर्यः हवोनिति व्यत्तिविध्नेविकररोन्युनास्त्रिः बाग्रयासामान्य नेवास्नित्वियुरस्यासम् निर्वस्मार्यस्यार्यमितिमञ्जा निर्दायमिति यद्यपिमत्तकम्। त्रपित्यते मतापुरास्य अस्यानस्यारिता निरवस्यात् सम्यान दिस्यानस्यक्त अस्यानविकास्यतन्त्रस्य २ द्वारिकास्य सम्यानस्य सम्यानस्य सम्यानस्य सम्यानस्य सम्यानस्य सम्यानस्य यरमु सत्तेत्वाविधानेवानिरु रनेन्द्रिसंगलयार्थरति क्षाउनेवात्रानिक्षेत्रविशेवविष्णानः धातोर्निररति कथ्यपनर्हात्रनीमानिरसा तथातुरवानिर्कथं न्यनि मित्तवीररः न्यनिर् नवास्त्रादिसत्तिसोयमान्यति न्यथवाताविशेवमार्गास्त्रयो तिरितिविद्यविध्य मि पोरवितायोतिष्णपामनिररतिभविषयः पाष्रोति भविषाद्वशालतरगुपधानिष्यामनिरः न्यायविक्रीतायतेलिरियो निरितिनकुतांत्रांत्रोतिसंविद्विशततारगुपभारितिस्विक्षपुनःकारगा भागोविशेष्यमाणायनपार्विशेषापियासेन पुनार्यभ्रमामानेभेरोविधिपतिषये। समामायन वलारावा देशानकपरपुचानपुरस्मावेवतिः स्माद्वशानकीयाःसामायान्यन् वति स्मनवस्थितसुप्रतेयेषुतस्माद्वशानकसामायेषस्मावेद्यतसार्वस्त्रतस्मान्यस्मावेद्यतस्मान्यस्मा

रोभावभागायां निर्वतेतत्रयेसरक्ताया सिक्षविष्यातेन्यनिद्याल्यातेनकान्त्रिहोषा न्यार्थधातुकसामदितन्त्रहमस्प्रात्नार्थयात् तमानाम्नुहिःशोषेतमाश्रिष्णितः सर्वे यद्गिर्हिः चः यसात्पायते तस्य त्रे व्यक्तिस्य स्थापित नेपरेष् तमाममनुहिःशोषेतमाश्रिष्णितः सर्वे यद्गिर्हिः चः यसात्पायते तस्य विदेशः स्थाप्ति स्थाप्ति नेपरेष् तत्रिहेष्टं सक्षित्र तरे तरे त्रे व्यक्ति स्थापेत् स्थापेत्र स्थापेत्र स्थापेत्र स्थापेत्र स्थापेत्र स्थापेत्र नामि एत्र चभाष्यकारेरा चे प्रयास्य गाहितायतः माहितायार्थः स्थापेत्र स्यापेत्र स्थापेत्र स

राम्-83

द्वेःसिच न्याविरिति सोचप्रसिपरेष्ठवेतिसम्बद्धोविताबेतत्वेत्रविन्यात्तावितिचलित्वास्त्रप्राच्यो तुन्ति स्वार्गिति वार्प्यत्व द्वापाय व्याप्यभित्रिति वार्पाणि । वार्पाणि । वार्पाणि । वार्पाणि । विशेषि । विषेष । वि ने सिन् किमयंत्रकार विशेषणाये वृश्वित्रम्यायिवायं सिन्हिट परमेपर विति सीहिट्ट राज्यमाने अविवाधिर सर्वापे प्रस्तेम ने तराक्षित्र वात्रमेपर सिन्हिट परमेपर विद्यान स्वाधित सिहिट्ट राज्यमाने अविवाधित प्रस्तेम ने तराक्षित्र वात्रमेपर सिन्हिट स्वाधित देशा स्थानितसानुद्रविष्यति इत्रर्थवन्तिसर्गामानय्योद्धारतरानतं नेपरोषः ऋश्वनन्तिसाक्षित्कर्गाःकोः विस्सा मार्कारिस्वराभ्यं अविष्यति नेमाप्रेयस्य स्थित्रागमा नृरा नत्मार्थ्यते न द्विष्य राज्यस्य स्थानि वद्या वास्प्र

पाप्राप्रिसामित्राची स्थानित्र विकास स्थानित स्थानित स्थानित्र स्थानित स्थानि रणान्येकामितियक्तस्मिनानी सर्थः न्यात्रका बेहाहः प्रस्यसम्पद्धान्यवारीन्यागामानृहान्तवपातुरस्य नापि ते वर्षावित्व अवारिकसञा प्रसार्विपतिष्पात्वित्स्र १२वभविष्यतिनयः सिव्यित्रकोतिने गहितः नहिपत्यस्य स्थिता चपवारा प्रस्ताना मीनामानुगारिनात्रसम्भागि डेरिनेत्रार्शनांच्चितास्यान्चारस्यं व कार्यातिस्यार्त्ततपा लुमापाचे तस्यस्यनास्यागमाउरा मान्ते. पुरसिनिति तिचयरप्रसाविधानुकेत्तस्मिनित्रस्य न्यातिहानित वास्ताविधानक्षत्रप्यम्यननेपस्यनिहरंगुलारसिक्षमस्य न्या ४४ ४४१०काप्रस्थेपर्कार्यन्त्रस्य नाम्य ताप्रस्य विवाहितर्गति नाम्याचीय नाम्याचीय न्यान्यविधापनामति स्थारी

नित्रिभः क्रेमाने हा भाष्यायातः प्रतिसिद्धियिने से श्रिकशापिति तत्रश्चययो जनाभावा वकारस्परं सानास्त्रीति स्नोरली पत्तः मागमरु नेसिन न्यूमभावप हेनुकारित्रयारां त्रितानकायमिसम् न्यस्मित न्यस्यहागष्ट्रपत्से स्वरूपान्यस्यारं य

950

वितानिसारिति वित्तानाक्रमे गोतिसत्रधानुष्रहर्तानायेष्यकरित्यारेः परायेतिनभविष्य तिपरेरी पादि प्यञ्चादेः परायेतिप्राप्रो

सिहनुनेपादितात सिहमेत तथं सिनोपादितात यदिः सिदनानाभ्रासन्यमिस नोरेभापित्यति किंपुनर्नप्रय तथनार त्यमिदिकायकारः त्रः ग्रेन्सं वरः ग्रेन्सं भिन्निकातिहार वर्षे वर्षे ग्रेन्सं वर्षे ग्रेन्सं वर्षे ग्रेन्सं वर्षे वर्षे ग्रेन्सं वर्षे वर्षे ग्रेन्सं वर्षे वर्षे ग्रेन्सं वर्षे ग्रेन्सं वर्षे ग्रेन्सं वर्षे ग्रेन्सं वर्षे ग्रेन्सं ग्रेनसं ग्रेन्सं ग्रेनसं ग्रेन्सं ग्रेनसं ग्र

तितस्मादिहितिविशिषणाश्चरेगापिदर्श्वमः सर्वयोजन्पितिसामास्यद्गाविद्यातार्थेतस्योक्तत्वतः सतित्रयोजनेवनारसेत्ते सायाभावन कार्यक्रतनभवतीसमागमाभावात् व्यस्वयस्मतेस्यः वस्यव्यक्ति प्रवासगर्वः संसद्दिनव्यमागमेप्रवेतिते॥ भा-के शलरण क्विधानशिविषेष्वणंसभवाद्धस्यारोपपुरूष्यित भरूपवेगसात्रभविदित्विषेषपुण्यवेवालस्वासिद्विक्त् शत्र मृत्यस्य स्विधानशिविष्वणायावेवसारस्य स्विधानशिव्याप्य स्विधानशिव्याप्य स्विधानशिव्याप्य स्विधानशिव्याप्य स्विधानशिव्याप्य स्विधानशिव्याप्य स्विधानश्चित्र स्विधानश्चान स्वधान स्वधान

दिति चिरत्साः स्तरस्कृतेन्त्रास्मार्थवानिस्भावानिन्दाः वार्यानान्त्राः वार्यानान्त्रः विद्विचन्द्रतिच्रातिवराष्यास्य प्राप्तिद्वित्रस्यः नवाकास्यति व्ययमार्थः विहित्तन्द्रतिस्थितिवर्गानाम्यकास्यायविषयद्तिकाणापनान्त्रव्यं सावरस्यानिर् वन्त्राने तत्रलकारस्यवरः मामोतित्रवधारित्द्रवम्त्वातिकाः सिद्धः व्यवित्तरितः पत्रविरूपितिवर्षाः नास्तिनत्रस्योनेव सन्स्रकोषीरितः॥

- Total Could of Section State

श्तिबन्त्राविमयीपिति । केंपुषादिपारास्त्र प्रापेत हाधरायनिध्ययमिस्ययपूर्वराक्तिसिद्धेनियमार्थामितिप्रश्रः रनरावस्त्रमारायो

क्रियन्यातिगते किमयीमेरम्यते विधमार्थे निषमार्थीयमाथरभः द्वियन्यातिग्नस्वकताथयास्मान्द्रसम्भत् वषा द्वियत्तत् कार्षेच समाध्यवत्वाद्धरागुक्तानिति न्यात्र तर्पराति द्वियन्यात्तानित्यमानुवपत्रितिधयमान् स्त्री यन्यात्तानश्तितियमस्यात्रययतिः किकार्गः विधयमाना केमयोत्त्यमाभवति विधयनास्त्रीतिद्वता रहनाति विधयकि प्रपारियातारश्त्रात्रः तद्वावार्यः क्ताविधयः तत्रापर्याधितरस्त्रित्यमोत्तेति न्यूपर्यस्विविध्यात्रस्त्र किवस्यात्यययविषयो नर्भात् न्यास्त्रनेय स्त्रातिभागिकः त्रात्मित्रम्यत्र यथानेकताः नाभते स्वतिग्राम्

गविजागमनसिस्त्वाहः नियमार्थमितित्रपास्तिवरिनित्रसासतात्वाभिषित्रतेत्वालिगेते न्यर् पासर्गि । स्थिनापापेन्यरिन्स स्यार्गोद्दाधकात्तिमस्यः यथविति विध्ययत्तिवानग् स्विनः॥ भा-के मिहंबिति पूर्वेता कोमिहेनियमार्थनेतहरुनंकर्वयं न्यविगतिष्यरति न्यनेननियमार्थतंसमधीतं न्यमपाविगारतध्नाय ४६ तहिययविध्ययमेतत्स्यातं तसनियमार्थं न्यद्भियानरतिततस्यातिंगतेर् प्रतिवैधाष्ट्रियन्यातिंगतेः विगित्ययर्तिनियमार्थभ

मिह्नुश्चिष्वन्यान्तिते ।विर्विषये सिद्धमेतत क्यं श्चिष्वन्यान्तिग्वेन्यविर्विषये नोभव तेतिव क्रयं न्यद्भियाने व श्चिष्वनातिग्वे न्यद्भियानेवश्चिष्वानात्तिनेन्यद्वि यानेवश्चिषानानिग्वेन्तिव क्रयं सिद्धातस्वतिहिन्द्यते ययामा सम्बद्धात् वृत्तेक्तिश्चिष्वन्यानिगिन्यमान्ययानिविध्यभावाहिति नेयद्देष्य सापितामानिक्दं योगाविभागः करि व्यते श्चिष्वः क्ष्मिष्वः क्ष्माभविति किमर्यापित् युषादियाद्यास्त्र पाणिति यद्देष्यन्यित्वन्यानिगते न्यानिगते वश्चिष्वः क्ष्मिष्वः स्वाधित्व स्वाधित्य स्वाधित्व स्वाधित्व स्वाधित्य स्वाधित

वसमयाविध्यर्थमतत्मात् श्रिषः कार्ति श्रिषः सम्रानिध्रमनुवर्ननाहाहार्थस्यसेरायस्यात्रवः सान्वंधकताहा तत्रपुषा रिलारनेपिनार् प्रसत्तार्थरेनको न्त्राध्यते न्यथवेति सपुराषायत्तायापुरस्नार्थवारार्तिपरिभाषानास्त्रीतिपरिसामानी न्यासः॥

अह

954

िगाश्चिरुकमोरित न्या घेषात्केविकत्यमागिटोवियानारिगार्यहोसिविप्राववनं तत्राचकमत्तिभविगिष्टि पहेलुसत्रद्भवाश्चीक योति सत्रज्ञपुरिवद्मित्तक्रव्यप्यहरूगरासामध्यीरम्मदरश्चीगिताश्चीयते न्यत्रस्मासभवाकृत्वर्यरेगमेवस्प्रधानात्तर् तोभ्यासस्मस्त्रावकार्यभवतीस्यं नाक्षिष्टस्रविति नाक्ष्यगिनिष्टम्रव्यतिस्पृक्तवेत्रवार्ययेकप्रेन्टिकेत्रपथवतीतिर्ष्टर् चकतस्यकं चेस्तवीवमोष्ट्रकत्यकाषिगायातिस्तरगास्त्ररगाक्षक्ष्यवारायस्वरास्त्ररगास्त्रर्थावस्त्रात्त्रस्थावस्त्र

गिश्चिरुमिश्चिरुतुष्कमेरपसंस्थानं मिश्चिरुलुष्कमेरूपसंस्थानंकर्मनं माक्रमिष्युक्तेर्वतारियुक्तेर्वतारिथ अथ यक्तावियोगयात्रियन्तिकमतभावियाः कर्मप्रकारित्व कर्मफ्तरियोगसंस्थानंकर्मनं कार्यितकृत्रदेवत्तरः अवीकरत्करः स्यमेत्र उद्यमितकृतेर्वत्तरः उत्यमितकृतेर्वत्तरः अर्थावियाये यश्चरं विविद्यम् कर्मण्यिक्षानात् निह्निश्चिरक्षम् मिश्चिर्याये यश्चरं विविद्यम् कर्मण्यिक्षानात् निह्निश्चिरक्षम् मिश्चिर्याये यश्चरं विविद्यम् कर्मण्यिक्षानात् निह्निश्चिरक्षम् मिश्चिर्याये यश्चरं विविद्यमेर्वि विद्यमेर्वि विद्यमेर्व विद्यमेर्वि विद्यमेर्व विद्यमेर्वि विद्यमेर्वि विद्यमेर्वि विद्यमेर्वि विद्यमेर्वि विद्यमेर्वि विद्यमेर्व विद्यमेर्

येरकंतर्गेपनाग्रस्किम्प्राव्नाम्बर्गायवेनाकंतेन्य्रनुकायोन्बर्गायोर्थरसाविवतितसाहिम्किर्नह्नातस्युकेर पिवरवार्ष्योष्टनः मुखनपापनि न्यप्रावेद्यासमात् यस्वधिकमत्भाविसाण्यमुख्यतिकि कर्मकर्ति कर्मकर्ति कर्मकर्मिक् मानक्षरः कर्मकर्तिर नप्पामोतिविवनं अर्पपुकृति पुष्परस्मति अस्य योगस्त्रस्यधानभवितस्य वस्साना सकर्मकर्तन्ति तरामुख्यतमाणितभवतिपुनगारिवयशसीकर्यात्रस्य नकर्त्सिवयस्रतेभृतकालक्षत्रस्तरस्य भान्ते- न्यस्पति युवाहपन्यागरा। नात न्यंतरान्यकारांगरभात्समास्पर्धेननुपुषादिपासमास्पर्धमित्रिभत्पासन्यसह दूनन्यानारेन्याह ४९ न्यस्पतित्रहरामिति न्यत्रापति न्यापति स्वातिहराजस्यक्षित्रस्यकस्यान्दर्यादिश्चाह्यस्यक्षर्यमात्रस्यानेव्यकार्यानान्यावित

स्वस्थातेवित्रस्यानियोः स्वस्थित्रहां किषये न्यस्थित्रहां प्रस्थित । स्वस्थित । स्वस्थि

स्वेतिम् त्राक्तं च्यानेतार्थेत्। इत्न्भविववर्थेभे द्वानभवोत्तवअपोपासनस्पतिभावः प्रत्भेषोपासन् सामध्यातस्त्रवरहत्रत्वापानभवतिमञ्जविद्यिते सिर्द्यभाषितः द्वाध्यवित्रस्यभाषितं विक्रत्यार्थे विक्रामाननस्विविधितेषस् वद्यत्रभर्भिद्यर्थः नवत्रपास्पभावात्रितिनामित्त्यतर्भातः न्यायेति विक्रत्यार्थप्वमेनित्रविधेननिवर्गितनान्वित्यतर् सारं न्यायेति तेनोपान्यपितिक्यतर्भति।।

MH-

सावेधा रहपप्पामरीत वसमागास्यवाकार्धस्यरीकियायाक्षमेवीते यद्याप्यम्गोभावतीतिमगक्तेकायास्मार्गिकियायार हक्रियामधानमार्खातंभाविक्रयासाध्यस्पताविद्यमभेरागरेक तिरुक्तेभेरासर्वेविक्रयास्यात्रभिधीयते ऋतिराक्ष्मिस्याने भागप्रकस्यको वत्रपद्यासाधनेमराकारेकमीमिधापिनिककारेरिव्चवद्रुविक्यमध्यस्यामानाभिधापिमप्रकार व्यथक पर्वा वसाधनसंख्याद्यविद्वचवयद्रभ्ववभवतर्रातिपत्तस्याकोयाकारस्य वनमान्तःसाधनस्यवनान्त्रानिधानारिकार्यःस

सार्वधानुकेषक इहयश्यामःकर्भगिद्विवचनवृद्दं वचनायुहाहियां पद्यिते खोरनीयचार्त्रव्याह्तिभावेपुनःएकववनम् वच्यास्मिभवतान्यास्मिभवतान्यास्मिभवतान्यास्मिभवतान्यास्मिभवतान्यास्मिभवति। अपिनेकं तस्मिनेकं तस्मिनेक्वातिहृद्वचनवृद्दवचनानि भवति अवः पुनरेकस्य कथ्यतिहरहृद्विचनवृद्दवेभवनानिभवति। अवः पुनरेकस्य कथ्यतिहरहृद्वचनवृद्दवेभवनानिभवति। अत्याक्तिभवति। अत्याक्ति। अत्याक्तिभवति। अत्याक्तिभवति। अत्याक्ति। अत्याकति। अत्याक्ति। अत

मीनकपिति कर्मश्राक्षाथाराष्ट्रव्यम्नकं शिक्तमताश्रश्यक्षेत्रात्मात्वायान्त्रतिशान्त्वभिभाषिनाप्यार्वातेनीहरूपकार्तिश त्रिमतद्ववत्तिनन्नोहन्यस्यामानाथिक्रस्यप्रवाति भावपुत्रतिभराभाववत्तरायेककत्रमावस्य नतेकतस्यावनाव्यस्यपात् स्यास्ति तस्यद्ववधर्मतारस्यभ्यकृतावार्यात्वाचाप्रभावस्य जोत्रप्रवादिति ग्रह्मित्रोहर्यात्वात्वाक्षायाभिराहाश्चितीय पाकोभिष्यते वन्नाहिभिष्मसत्तरपायाभिष्यायत्वतिद्वप्रधर्मसत्त्वाभृत्यस्य वनस्यस्य स्वात्वावस्य स्वात्वस्य स्वात्वस

वाकर्रीतानिति क्रियाकत्राहंकर्मसाधनंसायको एक्सित्राचानगुराशिनस्छ तत्त्वपुक्रं न्यसंतावाकर्वसाराभेषुक्रंभकात् त स्मानुश्रेयमञ्जास्थिरित्रायाक् विज्ञायाक् विज्ञातिम् नाथमधे न्यस्यास्य स्वायः स्वायमध्यक्षास्य स्वायः स्वयः स् भा-के ME दिशिः क्रियंतरितं भविद्रतस्पतरस्यन्ताश्रयभदाराशितभर रापतिपत्रात्तरस्रयोजनाभागः इतिमहेनीपारा वरसेकत्रवस्य भवति यथाता ए देतिहैं र देतावर पंप्रकृतः किम्राजसभी सातम्य स्तेत्रावी वाकारति । परि तावस्ताकविशेषानाभस्त्री सप्यानि स्वयाक या स्परम्भितानावत्वक्तेषाम् स्तृताद्धाते नेपुक्ते वहववने मेक्सेवक्ताः तिः। प्रितिचापितयाभावेवहुव वनस्र्यते तवधाउद्यो विकासास्येते हत्वापिकाः सम्बद्धाते न्यस्य कालविशेषान्त्रिसमीसः प्रसाधतनः पाकः यस्य स्वतः। सम्भस्त्वस्ति वहवस्य द्याःसर्पात्र तत्रयुक्ततहवचनमेकविषय्र निरः निहितेनापितराभावेः सार्ध्यारेकविष्यनिका व्यामिन्यास्पतिन्या सिष्यातहात्रा

अः एनामेख्यभूत्रागरित न्यस्वीख्यभेहाराष्ट्रित भेश्सपतीतिः घटामवतीयाहीपाकस्याभित्रस्यातवास्त्रात् केवित्रकृतिका न्यास्मारिक् मेरीमनकारिकित अद्योगिकोनस्यास्मानस्यक्रमे त्यात् यथागोहोहस्ययारके स्मेनुविनेत्त्ररभनमेरीकेशा स्मार्गामानेपितावधाननुद्वन्त्रप्रपणिति । स्मिन्द्वन्ति । सम्बन्धान्यदेविभावः क्षेत्रप्रभिति शास्त्रसीयस्यस्यस्य नेकार्थाभिथायिताव्यात्रस्यस्य । स्मिन्द्रस्य । सम्बन्धान्यस्य । सम्बन्धान्यस्य । सम्बन्धानस्य । सम्बन्धानस्य । समावप्रसायनसम्बन्धितिविहस्योगिकास्य । सम्बन्धानस्य । सम्बन्धानस्य । सम्बन्धानस्य । सम्बन्धानस्य । सम्बन्धानस्य

राम-Se.

958

द्वारितिद्ववस्व प्रिहेणोद्या विस्तृत्व स्थाने वात्र स्थाने स्

स्पानितदं तथाहिनवित्तियायसभैततस्यकते वेतर्वप्रवार्थः स्वेनद्वयाभवनीतिनायनेकर्तत्वम्यप्रवानेक् कर्मापितियाय हि ह त्यात्रधानभितिकर्मवानित्रम्यप्रवाने करणावशितिवर्षात्रम्य ग्रेणानवर्षात्रप्रवान्त्रप्रवान्त्रम्यास्य वाद्याने करणावश्चीत्रम्ययायस्य हिन्द् हि हिन्द् प्रयाने किति पुरुष्यास्य प्रयानित्रम्ययायस्य प्रयानित्रम्य अवस्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य स्वाप्य हिनस्पापिभावस्य नित्रमेयाम् ययात्रास्य प्रयानित्रमार्थे स्वयः स्वयः स्वाप्य स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वय नेवंपाक्राति अद्देश्यवानावस्य प्रयापमात्रस्य वाप्य वाप्य नार्यने सिद्धः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्व

भा-केः रहेन्ज्ञिष्यतहोते विचरतिवानगायतियहालतिहैवार्धातानान्तियतरमर्थः रहावययतिरेकाम्यपाशास्त्रीपायस्वयतानामान्ययर् ४५ म्कार्यवता त्रोत्रावययतिरेकावेक तरसापिनयस्वविद्यते सार्ध्यतिक मेतरसापिक वाच्याप्तियानम् प्रशास्त्रियानम् प्रशास्त्रियत्तान्यका रिकरति त्रयाविकर्शामानेपिकत्रीयवागिर्शते लाव्यिकत्त्रतिक अभयाभावेष्यान्ति स्वत्रस्यस्विद्योक त्रीववगतिःप्रचतिपद्यत्तरिकतत्रतिभ्रयाभावादिवारः।क्रयते कःप्रसन्त्र्यास्त्रीयमाराःश्रीस्वनविरुशति स्वतिहेत् हिति स्वत

हर्रहेत्वापीते भावक्रप्रेक्षत्रीरः सर्वधानुकाधीवास्यः विकर्णाधीवित कञ्चनसर्वधानुकार्धः वद्यं चिवकर्णाधीः भावक भवाविनिसर्विधानुके विक्रियानिक कर्निरिश्यभवित्तिसर्विधानुकरतिकि सर्विधानुके स्वतिसर्विधानुके कर्निरः सर्विधानुके व्यवस्थानुके विक्रियानिक स्वाचिक स्वाच स्वाचिक स्वाचिक स्वाचिक स्वाचिक स्वाचिक स्वाचिक स्वाचिक स्वाच स्वाचिक स्वाच स्वाचिक स्वाच स्वाचिक स्वाच स्वाचिक स्वाच स्वाच स्व

एवेत्रवन्नार्थातररिक्षे निषमः स्नापप्यति क्वीश्वामध्येतर्थे व्याद्ध्यः व्याद्धे सामर्थाः स्वाप्यास्यामात्री यते नृत्तामवेत्रत्वारे स्वयं न्यापितक्वीरपापाम्यः इताभितिकारित कवित्वक्रतिषिकररति विवर्गमस्वयेतिकार्यकेनिरिक्त तिक्वार्थानिरिकरती निक्वार्थानिरिक्ष्यते निवर्गमस्वयेतिकार्याः स्वाप्यानिरिक्षयो निवर्गमस्वयेतिकार्याः स्वाप्यान्यस्तिकारिकार्याः स्वाप्यान्यस्तिकार्याः स्वाप्यान्यस्तिकार्याः स्वाप्यान्यस्तिकार्याः स्वाप्यान्यस्तिकार्याः स्वाप्यान्यस्तिकार्याः स्वाप्यान्यस्तिकार्याः स्वाप्यान्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकार्यस्तिकारस्तिकार्यस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिक

SH.

त्त्रेनापीति लःक्र्मितिवेशनाह्योश्चोशिक् बीर्स्भिधीनमितित्रवापिविकर्गामाप्तिः किनाचीवत्रस्ययेः तत्रलःकर्मग्रातिवनाह्य बीरीनीविकरणार्थितेनेवसभवतीत्वुक्तंभवति रवेवस्तामीति व्याखास्पामीसर्थः लःकर्माणार्शिकमागाद्विकर्गागार्शिक्या स्वास्पतरसर्थः तत्रकर्मोभिधायीविकर्णाः कर्मशेव्येश्वाय्येश्वः ननुसाईवानुकानिमिनोविकर्णानत्विकर्णानिमानोवकारः तत्र

किमुस्रोते हताभिसितर्ति वतेवास्मिधानभवित उपकालोन्तिभानमात्रयितं पस्ततरिवसमास्थितं नावकभेकत्तरिसावेधा प्रकाशीवास्युविकर्तााधीविति स्रिवतेनास्मिधानेस्यात्नेहें यसोत्त्रस्मान् कस्ममण्येनस्यायविवाहः तः कर्षात्राचभाववा कर्मकेस्यति एवंवस्मापितः कर्मत्ताभावाद्याकर्मकेश्वरति यसिम्हितिविकार्ताानम्बद्धते कस्तत्रभावकर्मकृतिभिधास्पति हर्चनत्रयेते स्रवेतिप्वकर्तााः स्रविकार्तााम् स्थाप्यकेकर्ततेत् त्रामिष्यति स्रविकार्तां वेद्यास्याने कस्तत्रभा वक्रमक्षेक्वनिधास्पति हर्चनेकास्यतिहित्रास्मान्नवेषाक्यनतेनास्मिधानभविति भवतिचेद्यितिवकर्त्ताभावरस्य

यमेवमात्यायते रुवंतिहिस्ते लक्कोरसार्वधातुक्रशिविषयसम्भाष्ययगातरः तिविक्रस्रोभः क्षेतिवेसने नभावकर्मक्रविभिधायन विकरणास्त्रोतः साध्मेवकीतिकारकानाः रोषः क्षत्राणुक्रशिविक्रस्रात्वेषकृति वेत्रक्षवीद्यभिधायनीति वित्रत्रात्रभव तिस्यैः यस्मिस्त्रहोति ततस्रविकर्णानुसास्त्रविक्षस्मासाधुत्रभवेगोविधानसाम्बद्धारास्विकेणवीद्यावगतिने स्पात्कनीरस (रितिववनात्कर्ते वेवनकारः स्पाहिसयः भवतिचरिति ततस्त्रविकर्णायेवक्तित्वप्यम्भविभावः॥ भा-के. स्वेत्रहोतित्रकादंतिरगाविकरणाचेत्वयस्त्रमधेयते यवायाणाणकोतिगामिकियायाः कर्तकर्षणीत्साधेने तत्रकत्तीत्तका रक्षणीवित्तीया तथात्राय्वकीसम्बद्धसार्वपातकर्मपरस्मिकिरणोभविष्णतातिभावः ररमस्पति व्यपमधः यन्त्रपरदृष्यन्त्रे कतेकर्मणीतवस्तिधामानाकत्रिकेतः काप्यभेरोयुक्तः स्कास्भक्तपरेवित् इत्येपीविकरणस्विधानुक्याविशिष्णवेत्रपतिवारने साहायकुभावाराम्यानुपत्रात्राक्षायोगस्वस्यात्त्रयाहिपचेताक्षेत्रपत्रिक्षपत्रभवित्रप्रस्थानिक्षप्रभवित्रप्रस्थान

पत्यतेश

धन्द्रयेक्षिपाविष्रिष्ट्रभिषाद्वित्रकाते एकपसीभत्तितिएवपसः सार्वेषातुकार्यकार्यस्य प्रवित्रदापस्य सित्रप्रवित्र त्रामुद्रान्यमस्ते अर्थात्रययस्य क्रसीय्यानर्गिद्रभानुत्रप्रयान्यस्यागास्य तत्रकत्रम् कृष्यनमेनेयन्यवित्रक्रिक विर्थानियपते नतुप्रयद्तितस्पार्थान्यस्पर्यक्षमीदिनदिरुद्धाते अर्थाते कर्माध्यविधानसाम्यानुस्माने स्माप्य

ग्म.

कर्मकर्नरिति करम्बिह्सितिहर्गनस्वात्र्यस्थात्रं प्रशासकार्वाक्ष्यविक्रम्यात्रात्र्वे विद्यतिविधाहित यहाप्रस्वातिहरूपम्स्तरस्य विद्यतिविधानिक विद्यतिहर्गयस्तरस्य विद्यतिविधानिक विद्यतिहर्गयस्त वर्ग्वतिहिति सहीप्राप्तिविधानिक वर्ग्वतिहर्गयस्त वर्ग्वतिभाविद्यति यर्ग्वतिहर्गयस्त वर्ग्वतिहर्गयस्त वर्गतिहर्गयस्त वर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिहर्गतिह

श्रवनामावकप्रेगापिसनुहस्याविनासिद्देसवि अनुक्षतियेक्षाभावाय उत्सविधानुकयिपानिस्त्रतेराताभावकप्रमाणि अनु होनिसिद्दं सोयुभेविद्विस्तियद्भावकप्रभेत्रह्मामनुक्तियित नह्मेनात्रयोजन् नर्भकत्त्रयोपियवास्मादिति करिरितिवया विभागः श्रवन्यद्भितिवधानवनायं कर्तिगितिवयोणित्मागः नानेयः श्रयनः प्रविद्यितियधान्याने व्यापानि न्यायानाम्भवद् वननसम्भवप्रधानुम्बिक्तिस्त्रम्यत्वक्षते वद्भववन्ययोजनिक्ते यास्मन्यदेशवास्मान् न्यादास्मनेयदेशविद्यास्मान् । विभागविद्यवास्मान् । विभावद्वनाद्भवस्मिति व्यापान्यान्यान्यान्यान्यान्यास्मान् निक्रम्यान्यस्ति । तत्रक् विद्यान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमान्यस्त्रमानि स्वयान्यान्यस्त्रमानिक्रमान्यस्ति क्ष्रम्यस्ति व्यापान्यस्ति। योक्षरामनितियानिक्रामान्यस्त्रमानिक्रम्यस्त्रमानिक्रमानिक्षिति स्वयान्यस्ति। ॥ ॥ ॥

त्रयस्कर्मग्रहणानुवर्षनाहंसर्गाव्यतिहेशमालनेपृष्ट्यविव्यतिलयः विगणिति विगायहर्णानुवर्ष्वग्रानेपुन्त्रिणायहणाम्थ कविथानाश्चेषितिकर्मकर्त्वपि विग्णानिक्यतास्यः सक्तिति त्य्यस्यास्यतिक्तिष्ठिरस्यवेकप्रमातान्त्याक्रयकर्त्तरीतियान्यसा

964

स्थार्भिनजीति विश्वस्थापसंतानिवेषनीगुरोग्धरितिधितंस्तानिसर्श्वत्यस्योवेति विस्थ स्टिन्सर्थे नस्पेवत्याहिलात् नतुरव

यवानभिषास्यस्यविधानं एकानीति एम्रतिकारितिवपरिनीतात्याच्यपेनश्रमश्रस्यः यास्वरपिति नीरारिकाविसर्वः हरण स्रति वृदर्गारित्या दिस्तस्माद्यास्यनश्रम्यासे श्रदति छान्समितिभावः॥ भा की

परित्रतीरत्तेषः मसनेन उपचारित्व के व्यवप्यात् वृत्रतिव्यति न्याक उपचारा तिविसातं रहिहोषः स्पान्यकः व्यवनाति महामध्यस्त व्यवस्य क्य बहुता प्रसादित्र के छहित सार्वपान करण करित कर विकास विकास कर विकास वित्र विकास वित्र विकास वित्र विकास विकास

लान्दि तेसतीत् प्रश्ताति यनुस्पिनिरिधितेतत्सित्रिणात्त्व तापरिभाषावशाचभन्त्रेत्वस्य के के तापरिश्वापरतान्त्र प्रवित्तिस्य क्षेत्रस्य के तापरिश्वापरतान्त्र प्रवित्तिस्य क्षेत्रस्य क्

स्य-

तनारि विभावाल्याति न्वयंवनगाति स्योयनकार्यस्यार्गारितिलोवायथाः रित्रं विभावाल्याति न्ययं स्वयं स्वयं

967

हतः त्राः किमधे शकार शासा त्रीक्षा स्विधात स्विधात संस्ता सार्वधात क्षा स्वाधातिव स्विधात स्व

थ्ये

स्वम्वीति वितिन्त्रमन्दात्रतंभवन् यज्ञाद्द्वातितारामम्बार्का वितिनित्तम्याराहिर्मिनविधारयेः
विविति व्यविदितिप्रस्तपर्यतिविक्तां स्वयाभियो विद्वन्दिः अभवतीस्यः योगिनभागाञ्चावतीसावधानुकस्यिद्व
स्वयिवितिप्रस्तपर्यतिविक्ताः स्वयाभियोदिः तर्रामाणार्थात् दिः तहत्ते यनुरवन्नविक्तिः तहत्ते स्वयाभितिः त्वयाभितिः तहत्ते स्वयाभितिः स्वयाभिति तहत्ते स्वयाभिति स्वयाभित् स्वयाभित् स्वयाभिति स्वयाभित् स्वयाभिति स्वयाभित् स्वयाभिति स्व

स्वारं मनायमयकामञ्ज्यात पुर्वे विश्व विश्व विश्व विश्व है स्वारं विश्व विश्व

84

निद्यात्रिष्यर् न्ययमातिषि जर् विधायते तस्मविपयाननं न्यात्रिष्यर् प्रयोजनं स्थानागमिवनिविर्य स्थाउष स्थोपुरुषभेतु श्रियार्गा मा न्ये जेसास्सभुयोयं मा गमि योतनप्रतिष्टी गमि विव मेन्ये विचायपै व वि विरिविदेशमेबामनसिपविद्यां दिर अतिरुक्तास्तिव कथा प्रतिमतास्तिव न्याम्वनीतार्हिमास्त्राये द्वारक्षितरवर्द्यायमातरेव द्वारम् कचा पितरवर्षेयमात् वेसवस्यम् इह्डपस्यपामितिक्या उपविक यः नेह्यतेः वरिभ्यति नवंत्रयः मार्वधानुकवान्यनायः न्यार्थवंधानुकवारेवतेत्र्यभयविगसान्तिहे स्ति श्रीमुद्रगवसत्तत्तिविश्वितेयाक्रशाम्हाभाष्येत्ततीयाध्यापस्ययमणाहेक्त्रवेमाद्रियं॥

भ्रमानगमः कार्ये मथापलोपेसिति अपस्थिमे विस्मात् रतिश्रीमन्त्रहोपा ध्यापनैप्यरपुत्रकेष्यरविरिवतेभाष्यप्रशिवस्तीय साभाषासमयमेषादेवमुर्यमहिका।

कर्मवस्त्राणाः वसुरणाभितिवनापिवृतिनापग्येशस्ययोगान्दयेस्। भरितमावः साष्यप्रयोतिन्त्रसतिव्कर्णकर्ने कर्मसंत्रा वित्रावितकश्चाक्षय्यवस्त्राभावाद्विनावस्यान्वकरणेत् सिक्तम्कायोग्णकर्नुशतिहरूप्वेवनस्याश्चयक्षयेत्रिनिवयस्त्रम् वित्रावित्रकार्माक्षयेत्रम् यद्वाभावाद्विनावस्यान्वियाभगितिवयोग्नस्य स्वात्रम् स्वात्रम् स्वात्रम् स्वात्रम् स्वात्रम् स्वात्रम् स्वात्रम् स्वात्रम् स्वात्रम्यात्रम् स्वात्रम् स्वात्यम् स्वात्रम् स्वात्रम् स्वात्रम् स्वात्रम् स्वात्रम् स्वात्रम्

कमें कर्ममात्राहरणक्रियः ब्रह्माति मंश्रीसा अयमियपशास्पात्विशते कुम होनेति न्यूक मेकासां माविलो अवनित्राहिणावेलो यथास्यात् कर्न्गोतिकिमर्यका्गाधिकर्गाः भागिकाचाः सकर्मवनमाभ् तसाधासिध्वनित साधुस्थाः सीवनमाभ् तसाधासिध्वनित साधुस्था

रिखापारीयात्र ग्राचीन भवतित्तयापि स्वयापार्के वेतिकर्गादि निम्धानिकयात्राथयं वितन्ना वर्णेत्र त्यक्तियतंक ने गर्याप्त स्व तरेमचे सामियं व्यवस्थातरपुत्रक्षेत्रययात्वस्तियः कर्नेवित्तत्रयक्षिवस्तावस्त्रावस्त्रावस्त्रावस्त्रावस्त्रावस्य भरगोरवास्थितानस्वातर्यम्। तस्पस्वयेवकारेकयवस्त्रावातः यद्यपिस्वयापारेकर्तस्वतस्यवयापियधानाक्रिपापत्त लेखकर्गाहिकप्रशानस्य वनस्थितिक्रियात्रस्य वस्य हिंगानिनार्गायकर्मग्रीतिकर्त्तव्यमेन यद्यिकर्गाहिकापारस्यात्वा व्यतंनासिक्षापीहस्त्रेधातवाव्यत्यस्यवाह्नानात्र्ययाणहात्रस्य हावात्र्यस्यावस्य स्वाहेव साधुस्यात्रीयव्यतिस्वाल्यात्रीय करमान्वयाश्याधारमास्वानाश्चित्राक्षयाताश्यवकर्षः वयीतिस्याक्षयात्रा 073

कर्मस्तुभावकानामितित्यपरिस्पर्वसाधनसाध्योधार्स्थाभाकस्पूरित्यहनसाधनसाध्यस्कृतियायव्यक्तिपाह्नतहाविशेक्षवर्रावन स्वाकियोखोतत्रश्रयरपतिग्जास्यमवन्त्राराह्णीतहरूकीस्पर्वेवतिकस्ववद्वावागावः सक्तितागामितित्यसाममास्त्रस्यतरस्व ह रणमाजमतन्त्रत्यतीहारविशिषाक्रियाविषद्भमेवद्वावमात्यस्यातपाश्चाधीमसर्थं धाताःकर्मगातिकसम्गासाः कर्मादस्य स्त्री

तथाकमेस्यभावकानकमेस्यकिपारागे व तथाकमायान्वकावैनाकम्स्यिकयाग्गं चकर्त्राकमेकद्वतिविद्यस्य कर्मस्यामा वकानाकरं स्वाकित्यस्य कर्मस्यामा वकानाकरं स्वाकित्यस्य कर्मस्यामा वकानाकरं स्वाकित्यस्य कर्मस्यामा वकानाकरं स्वाकित्यस्य स्वाकित्यस्य स्वाकित्यस्य स्वाक्ष्यस्य स्वाक्ष्यस्य स्वाक्ष्यस्य स्वाक्ष्यस्य स्वाक्ष्यस्य स्वाक्षयस्य स्वाक्षयस्य स्वाक्षयस्य स्वाक्षयस्य स्वाक्षयस्य स्वाक्ष्यस्य स्वाक्षयस्य स्वाक्यस्य स्वाक्षयस्य स्वा

गोतिनोपारानास्यमधीलयोगस्यधानोर्यस्मितस्ययासिययात्त्रक्षित्रयः कर्तानयेवधातोर्यदेशवृतिनतः कर्मद्वति न्याहर्कः भामितिसमधेपरिभाषायस्थानेमतर्गापिभावसेवेष्टसिद्धितिमद्र्वनायायसासः कर्तारमिति कर्मस्ट्राक्रियामस्यये॥ भा के कियुनिरितिक्रियति देशेनस्वाय्यंदिव त्येतेन्याहोस्विकितिमश्च पद्यपिसाययमपियदास्माहिस्वकिर्णयः हतः तयापिहायांतरो द्वावना यप्नावैवायते न्यवीकातेतियाद्वरणाः यतिवेशविद्धाश्रयो नः शयोगमायतः भिरुर्गमतिकतित्तर व्नमात्रीतिना नम्पकत्तीकर्मवरित नतानस्कापिनामितिस्राहेशरिगाहिस्का उभयमिकविकर्भवय कर्नातत्रपरसम्यहमितिपरस्मयहाभावासस्वेग्यहं अवतिकर्नारे शवि

किंपुन कर्मकर्तरिक मोख्यमेन्भवतिन्याहो।स्थितकर्त्वाश्रयमयिकंत्रतः यहिकमोश्रयमेनवश्त्राष्ट्रक्षयोगसिथितिवः इ न्यचीकर तकर सबमेवव इपायनमते हर सुप्रमेवशाय हाहियि निर्देशका एस्यमेव न्ययक त्रीयापापि सिर्दे मेजन अवित वित्तिहीति न्यात्मनेयर्शवारिविधियतिवधः न्यात्मनेयरंविधेयंशवारीनाचयतिवधो वक्तव्यः उभयेक्रियतेम्पास्यविक मध्येपुन्रिद्रम् व्यत्क्रमेकनीरिकर्तत्त्व्यातं न्यस्पनिन्तितत्वानकर्मकन्नीरिकर्तत्वमानिकत्रात्त्रस्पानिन्तितत्वात सामंग्रेणेवात्रकन्त्रां बेबतित किंयुक समस्वातं व्यासविवता न्याहो स्विद्ध वन्तायावे समर्साह कथा सायते रहि भय तेकम्लैनेतिवचामः कर्त्तीरश्पेतिकयाचायस्येता

सम्बन्तितियोगविनामेन्यवाहीनायकाराधनंभवित कार्पातिहरणवायमाश्रीयते पञ्चाविरुद्दमतिहरो।मसाश्रयनद्व तिन्तुविहर्द्धप्रितिशवारियर्सेयर्गमारं मातंत्र्यस्पितपचतेशस्य स्वयंभेनेतिविक्तित्रिसात्रवानीयविस्तर्त्रवीरनस्पकतेलेमे वस्त्यतेकदार्द्धाक्षास्य वस्त्रविद्धाक्षास्य वस्त्रविद्धास्य वस्त्रविद्धास्य वस्त्रविद्धास्य वस्त्रविद्धास्य व

किंत्रसोर्शकारणाथावेविशरणास्कार्याभावास्वश्येकेनिव हातादिनाकारणानुमास्यितिनावः न्ययर तरितिकस्तस्ये विविधास्त्रिक योथाकारणायपनावस्थामानकार्याक्तरकल्लापान्यः युक्तात्तिविधावः सकरतिहोदियायक उत्तरणाक्रयस्थः न्ययथायके श्रीपदेव स्त्रोत्तर्वायण्यातिसम्बद्धातस्यक्तं प्रतिहत्तत्वास्यायः कृष्यस्यानकार्यस्यक्रियद्वतिस्थिः नेनकर्मागीविधायमानाः ससारयोतिस्याक्त

भाकि सिंहतिर्वित्राह्मते साभाविकमेवितावर्षन्त्वातिरेशीकमिसुर्यः व्यालसंयोगरितस्क्रेम्बवक्रतिभेटनात्माकप्रेतेनकक्रेतेनचिव स्वरूपये तुरुक्तं एकस्पव्रद्धार्थभेदेवपरिकालिते वर्मनंकर्तातिकक्रतिनेत्रप्राप्तक्रिक्षर्थनरातकप्रन्तरूपत्र सर्यः विषयप्रप्रमासर्वित्रयंभावः रक्षातेन्यात्मभेदस्यश्चेनमतिपादितत्तासम्बद्धस्य रहतन्यतेकस्य यस्रतेकरवर्तासार

> सिद्धंतमास्त्रकर्मतात् सिद्धमित्त्वयंत्राह्मकर्मनात्रमाह्मतोनेकर्मनवस्त्रमय्याकरकरीति शहरकरोत्तीतिकय्येषनर्गयेतप्रोह्मतेष्ठेतस्त्रभिते न्यात्मस्योगकर्मकर्वः कर्मरर्शनात् न्यात्म स्योगकर्मकर्तुः कम्मर्थपनेस्तरं सात्मानमान्यस्यत्रद्वति विषम्वप्यात्मासः हस्तान्यानिहिक र्मर्थवेतकर्तानार्थ्यतेन्यात्मनाहस्यत्रस्त्रकर्वार्थयेतेनकम्मरथ्यते॥ ध्

प्रासंयमितिशाच्येनम्थुमतेत्रस्विवस्तायांकमे सामाबाकर्तसम्बद्दिशाभवनारीके रागरीनामितिकमेवर्तिरेशःकर्त्रयण्य नमते देरस्रस्ताराचमाहत्तकमेसपित्तिगामित्वेषश्यमेत्रस्याता भियतेक्तस्त्रोनेतिचमकर्मकृताद्वा अत्रोभविनानस्यात् कर्मर्श्यत्रस्ति तिन्यात्मानमितिहितीयात्तराच्ये कृतानरश्यत्रशिद्देनितिकर्तारितकात्रस्तान्यप्रत्रस्ति। व्यातस्त्रस्त्रम्यात्रस्त तमनेतर्गाक्रियायान्यभावास्त्रसम्बद्धम्यस्त्रभावःकमनरश्यत्रश्वेतत्तेत्यात्ररक्षगामस्यात्रकप्रामानुद्रप्यारस्त्र

राष्ट्र

-

प्रतीपश्चिताम्मानार्थेतार्पयोगः पर्स्यसर्थः यञ्चल्यतेते रारः स्यभिवेति इत्रिकारेत् राहियते तत्रंकं श्वेतग्भावभिष्ण र ने ने क् रस्पेवकर्त्तवर्गितयार्गयस्यशायः भवुग्यते तत्त्वभवर्गे राहर्गास्य श्वेत्रस्य स्थान्ते नित्ति त्यां वार्थिक्वतास्य माहतकर्मसम्यात् द्वारामानावितिस्यातिस्य स्थानमितितत्तरस्य स्थानिस्य स्थानिस्य स्थानिस्य स्थानिस्य स्थानिस्य स्

द्रश्रेनात्वर्षस्यक्रियस्ववर्ष्ट्रस्यं तथेर्यति नयर्तियोगविभागेननियमः क्रियन्तर्रात्भावः त्रुत्वप्रतेनयस्त्रायसरस्यक्रियात्सः क्रियस्वकर्तनास्त्रित्रपवासारः नपसःकर्तस्यत्रिः त्यार्थस्य सस्पत्रकर्तत्वे र्जनार्थस्य निवस्य स्वयस्य स्वयस्य स क्रियस्वरूपियार्थस्य स्वयस्य स्वयस्य सम्पत्तिस्य स्वयस्य सम्पत्तिस्य समितिस्य सम्पत्तिस्य समितिस्य समितिस् राज-

स्वतिकेरिकेतिः निक्राम् इस्कंनिः कामयातीःस्तिनवेर्यतुस्मवियत्वात्मात्रःकर्मवद्भावोनिषिय्यतेविस्तंतीतिग्रम्पतृर्वतरयावलोकेकथ्य तेद्रपरागेसीनकिवित्तवन्तीवसर्विद्यतम् स्वतःहितनुष्यकियत्वामावःभूषाक्षेत्रीतक्षणस्यः त्रियाचाचीभूषाप्रतवशोभारमेकमार्गास्यस्य

तरित्रमेस्त्राभवान्त्रापं नार्यवभवायस्यायवानां ववस्यमायावप्रियाः यतिवयस्यमि इत्वानतेनात्रेक् रतेस्यमेवकायाः स्थलप इतकयतिभवति स्थवकिरमरित्रसिनेकाञ्च गयासारिनावकिराततस्योक्षयोक्षर्ततेनस्त्रीविवस्ते विकालतरिकरितिकीरिक्ष व्ययसमयक्षर्यस्थलियस्य सिकालकर्त्रीक्षर्यार्थाः स्थलिकायः ॥ भा-के नुहुह्म प्रक्षिणाधित न्याक्रन्यृहेविधावकर्षकायुधातवीविहिष्टास्त्यरात्तभीवितग्यय्भीस्तकस्तिकाभवंतितराकर्मवद्भावात्रामे प्र<sup>ह्</sup>याक्र्रणाप्रतिषिय्येतयथावित्रवेतस्थेवा वसंतिराये तास्यशास्त्रमावनायितगरात्रयोकस्तित्येवनस्रोकरोतिशयात्रकर्त्वविवत्ता

नुहुरुक्त वर्गायकिरो। यक्ति रागिः प्रतिषेधे हेतु मृशि चित्र स्त्रां प्राप्त स्वानं यक्ति रागि पित्र स्वानं स्वानं

योवित्तर्वर्रसैयंवाःस्वयोवयक्षवत्रसेंयवास्वयोवेतियहियोानभवतः उसुख्यतेगीरिसत्राय्यंतर्भावेतराधर्यलाकर्मवय्वाधिह रोगःमातिः क्रोतक्षेतिवववेशस्यकाशवद्भवतास्वर्मस्थः ॥स्रीभवातीजी शहारः ॥ ॥

यम्

980

त्राधिरती यक्तिपतिय्विविधिक्ति विधिविधिक्ति । विधिक्ति । विधिविधिक्ति । विधिक्ति । विधिविधिक्ति । विधिविधिकिषिकिष्ति । विधिविधिकिष्ति । विधिविधिकिष्ति । विधिविधिकिष्ति । विधिविधिकिष्ति । विधिविधिकिष्त

धातोः सरितल्यक्षीतान तद्धिकार् सम्मत्तायीत्र त्वधिविशेषः त्रायापिसरित्सतिनाधिकारोभवति।तिस्रायाने तथापिइनिस्ततत् त्तायोकस्तरितने धाराधिकारिन हसर्यभिति सानाभितिए कति त्याचे त्रायो योग शतित्र स्ट्रास्त्र विकर्गोरितिस्य। द्यो जीव

धतोः न्याकृतोयंथास्थिकारः किमारः विमारः वियाध्यायपपरिसमाम्बन्धाहोसिन्धातारेशान्धातथिकारः पान्लोरेशात् पास्ता रेणाहालाधिकाराः नारेशिहिव्यवहितसारम्सिहः ज्यन्वर्तमाने हिलारेशियातिथकारेयन्वहितसारम्सिहिःस्पान्कि स्पान्त्वा द्यायोगन्यवायितरःस्यः ज्यायपागीवृकासीय्यन्दितसान्त्रितेनस्यः प्रवृतिप्रतिरहमिहसम्पर्धार्यविक्रसान्त्रियतामारेशी रतिकिमञ्चक्रीयंपरलाराहेशाः निसाविकरणाः स्रोज्यया देराषुप्राप्र बेतिनिसला हिक्ररगोषु होत्र प्रविकरणा स्रोज्यया देराषुप्राप्त बेतिनिसला हिक्ररगोषु होत्र प्रविकरणा स्रोज्यया देराष्ट्र स्रोज्यया देराष्ट्र प्रविकरणा स्रोज्यया स्रोज्यया देराष्ट्र स्रोज्यया स्रोज्यया देराष्ट्र स्रोज्यया स्रोज्यया देराष्ट्र स्रोज्यया स्रोज वानिमामन्त्री न्यन्वस्यास्त्रन्तिर्याः कीवनायः यएनेलुपिकर्गाः म्यपिकर्गाः कितिः लिटोच नस्यार्वरिविनायि धने यहित्सतानाएतविधनेतन्त्वविकर्गीर्व्यविद्वतनानस्मात् एशांशितं एकारश्चिशात्कर्त्रव्यक्षिप्रयोजनाशित्सविस्थितिसर्व रेशोयशास्त्रातन्त्रक्रियमारोहिशकोरतस्त्रोहिसअरस्यन्त्रदे परस्तितनकारस्यते हते द्वयोरकारके स्त्रवरा स्रमनिवनिवनपन लिरिशेथालाधेकारेन्यलोस्प्यविधयाभवृतित्येकारस्यरकार् वचनेत्रयोतनेनास्त्रीतिकृत्वान्यत्राराणिशकारम्बरिशाभ विष्यि यज्ञताराविधते तच्चविकर्गोर्थविततात्रस्पातिष्युनस्तज्ञागेन्द्रः तएकः सेत्येप्जिनाछरसीति यग्रापाकलकः स्त्रित्तमस्मात् विद्वनस्तर्गत्नित्तरिः तः रतम्रतस्यस्यमियातात्तामः लिः सीपुर्यासर्परस्परेवरानीरि विति तस्माता कारागान्यभिन्नेतानगनारयसेवासार्वपात् कात्र्यत्वारस्त्रोत्वारेशेमास्प्रभाव[श्तारेगाह्य विधिकारः योहमाकेलरिशाहात्विकारः॥ व्यराजसार्वपात्कर्तिविषयसप्तर्मीपत्तस्तर्गः स्त्रीमिलारेशेशवाहात्तामास्त्रितिः ह्यारेकारयोगितियययकस्यायारशः तथाव्यारे राश्रवताहारे रातस्यापिश्रवरात्रिसंगउतिभविः॥

स्वनारः विस्व वाय्यस्वानविधीयते यकारस्या वदित तृथ चयदित लिते पर वादि द्वायोति ने वदीव स्वकारित स्व तिपियापी हि हि स्व विस्व विस्व विद्या पर विस्व विस्व विद्या पर विस्व विस्व विस्व विद्या पर विस्व विस्त विश्व विस्व विष्व विस्व विष्व विस्व विष्व विस्व व लीपहर्तनमिवस्मित् नात्रनेषः मामोतिकिताररा इतनवाधानेनात्रेत्रमामोतिकितारा स्थानिक्यतिभावनयाध्यतेनात्रातिभावः मा मोतिकितारा नुसभवेनवाध्यतेनात्रनुसभवः मामोतिकाररा नोपनवाध्यतेनोपदेतेनदे संस्थितिकारता वाज्यसम्बद्धा क्रिया । व ननुसभावनिषेनित्त स्रक्ष मध्यवस्या मस्त्रेतना स्तिवत्रकपुर्देशः नस्य व्यवस्थाकाररा प्राणाक्षेत्ररा भया स्वत्रस्था क्रिया । व्यवस्था क्रिया विकासिक्य क्रिया । व्यवस्था क्रिया व्यवस्था क्रिया । व्यवस्था क्रिया व्यवस्था । व्यवस्था क्रिया । व्यवस्था विष्य क्रिया । व्यवस्था । व्यवस्था विष्य क्रिय

भाके तारमेवितिकतेग्वीभार्यःकत्तम्वविकरसारसर्थः न्यायनादिपयरेशीयद्वनगरपरेशकात्स्यक्रस्यात्रात्रिभावः प्राप्ति परिकान्माभ्ववितिद्वितीयारिवरितिभावः साधनरितम् सतिवाच्यातराणिक्रयासाधनसभवराच्यातर्वाच्यवद्विरागक्रियासाधनस्या रयोनभविष्यतिद्वितीयस्यस्क्रमतिपरिकार्वविधायमानाः शस्यातर्वाकार्वाकर्याये तस्यसाधनवे चनसामयमाद्वेतीतिभावः स्या

तानस्वाजातिभाविनभवितयंत्रतिभावेद्द्वतेनीयः लोयेत्यय्स्याभावव्यति यद्यस्योतेरणः शितावितितियोत्यासस्व जानिप्नरस्ययोगस्पर्योगनानि प्रयोजनेपातिपरिकपतिषेशः प्रातिपरिकपतिषेशः प्रयोजनेयातिस्त्यरार्थययस्यः प्रातिपरिकासाभव्वितिनेत्रस्तिपयोगसाधनेत्रय्यरार्योविधोयतेसाधने चाक्रियायाः किषाभावातः साधनाभावः साध नाभावितस्ययिशाविकारेपातिपरिकान्यरार्योगभाविष्यति स्वपारियु ख्यारियुगद्विपयोजनेसपितिसुपति निमानत्रेय्यासस्ययोजनेयाने प्रयोजने यस्मान्यस्ययविधिकार्यरिमस्ययोगभितिधानो रस्तासिद्द्यभवि हत्सं ताव हत्संस्वपयोजनेधानोवितिक हत्संस्योभवनीति उपपरस्य साच उपपरस्य च्यानगः॥॥॥॥

रिश्वितिषेरं पश्चेत्रस्याः क्रियावचनाच्याग्यसादि गुल्माकेम्यस्त्रयात्यो माधवननहिनेधानवः पावेनधानुप्रं तायाक्तेयां निरस्तत्वा ततेन स्विनीतिषयो क्त्यसुपतितित्रयोगोपभेषाः नतः प्रस्यासिनम् ॥ १२३ व्याग्यति क्रियात्विकार्धात्यस्यम् । प्रसिद्धायस्यक्रिपाविशेषयो चेता ततः प्रसपविधानतस्य वागसंत्रायास्त्रा महादिप्रस्यः प्रास्तितस्य ।।

स्थ

तंत्रेतिस्यानितिस्यास्त्रन्यान्।कारेतत्र्यपश्चित्रमञ्ज्येतपणम्भ्रेष्ठपयध्येनान्यथापरपष्रितिः यवनिष्ठेषेक्षाधातुमात्रासितस्या नुस्तुकरगोकरसर्वेतिस्यप्रमतिहेतुम्यपिकरगोसिद्दरितयुनेस्त्रत्याप्तिस्यादिसर्यः सुरार्यस्यते गातिपरिकादान्यरमाय प्रस्मादिसत्तापक्रमयरेशिसद्दनेनारितिधातुन्यादियो।विद्यतेययोतेयन्तर्योभातुपारेनीरमान्यरेशिनसीस्त्रत्यकराद्वार्यो

तन्नेनास्मनधान् विकारयन्त्रममिनिहिष्टं तर्पप्रसेन्धनिति उपपर्सं तारि द्वापप्रसेने तावन्नप्रयोत्तपतः न्याधिकारार्योति विकार्यः धानुमर्गामनपति न्याधिकारार्योति विकार्यः धानुमर्गामनपति निकार्यः प्रतिमर्गामनपति निकार्यः धानुमर्गामनपति निकार्यः धानुमर्गामनपति निकार्यः । धानुमर्गामनपति निकार्यः । धानुमर्गामनपति निकार्यः । धानुमर्गामनपति । धानुमन् ।

यकः कितेनतेषाभातुतानुमानात्तत्यप्रचेः यहिथानुमानायकः मस्य स्यातनतः कंद्राहियहगामनर्थकं स्यातनेपामपिकिया विविताद्वानानायकः सिहतान न्यायनित्तामानाधिकः (यिनसंविधते भवितस्युवयो प्रयागस्यायुक्ततारितिभावः न्यादेशीत कसेतायोग्यपेषात्विकागेनाययुक्तितायुक्तियदिषात्वेषात्रस्यादेशत्वेष्ट्रातिहाय्याय्याय्यात्रस्यामसारानार्थहानुक संज्ञानिहने । सिहस्यात् प्रामिधानागिसातिहितायथानुवर्तनात्वानुवर्तना हा॥ त्रोपपरे स्वयहणािक्षितसम्भीशक्षेत्रसाहस्योग्स्त्रेषुसम्भीतिहिरायहीव्यतर्तिप्रश्चार्थेतस्य मीतिमृर्वार्थसंभवेगो साथहरास्यासाय्यसात्मध्रमार्थ्वेपपरसंत्रास्यातस्यतस्य साधिक्षेत्रस्य स्वयंत्रस्य स्वयंत

भा-के-

28

तन्त्रीयपरंसरिमीस्यं स्वयहर्गाकिमयेनत्रपयस्यनप्तिनीयस्यमानियत्रेवस्त्रप्रीक्ष्यितनेत्रेवस्थात्संवेरसः त र्गामयः पत्रवारंतत्राचेन्तिनेर्गः क्रियतस्यामाने रंगितहनस्यानकं भकारो नाञ्कारस्ति स्वयहर्गापुनः क्रियमा रोगयत्रस्यभीस्ययोत्तत्रनेत्र्ययोत्यन्त्रम्यत्यन्त्रस्यत्यन्ते तेन्त्रस्यत्रक्षेत्रस्यत्रस्यामानेसिद्देशवित श्रायत त्रवहर्गाकिमये तत्रपह्णाविषयाये विषयः प्रतिनिर्दिश्यते तेत्रेतस्यन्यास्यिकारस्यप्रीविर्दिष्युपषरसङ्भवति।

श्रमभूगमितिभातेपिस्रवर्षान्तरास्त्रिवेवधात्स्थिकारे उपपन्धे ताभविष्यतितित्रश्रम् ते त्रितास्यावितितत्रश्रहते नाधिकारयरामशे स्पर्धातपृत्तिन् कातिन्त्रक्षः त्राध्येषुप्यदेशस्ते नरत्ताधिकारार्श्वेववाधानधिकार नविष्यतितिमञ्चामित्रज्ञानिकार व्याद्यी श्रीपमारागोभ्यस्थानवत्रश्रहरीगोरवस्यात्तत्रश्रहरीगोतिकथमाराज्यनेत्रवेववानपरिप्रशीलास्त्रताविधी य्ववस्त्रभित्रत

स्य-

सम्येव चन्तिति १६यरात्रिकः यातियरिकार्यः सार्यद्वालातः सरास्त्रहाति भित्ते मंतरे गार्कपिकिर्गाद्वप्यदेनभृषिधातीर वर्षप्रवचिक्रमातितः स्रयस्ति पितासमर्थप्रिभाषाया उपक्षान् भवस्य चनुकापसप्यक्रपातिपादिकस्पेवक्रमीरि वाचिरतास्त्रिभित्राभावासमर्थप्रिभाषा उपक्षानासमर्थव चनक्रम्याभितिभावः स्त्राहरक्रभमितिकाण २ उपप्रदेकस्त् रातरेराम्भययः स्मात् उपप्रदक्षमासस्त्र सामर्थ्याभावात्रसात् महातेक्रभितितमहत्त्युक्तस्यक्रे भस्यकरातिनासामध्यभस्तिति

उपवश्संज्ञायासमध्यवनम् उपवश्संज्ञायासमध्येत्रहर्गाकर्त्रवसमध्येम्पपवश्याप्यमितवन्त्रवं रहमाभते व्याहरकुंभंक रोकिन्दरितिक्रियमारीचाषसमध्यत्रः हरामहानेके भेकरोतिस्त्रत्राक्षिते न्याभवित्रव्यमहान्त्रभकाररितिविद्ययस्त्रि हर्गिभवित्रमहान्त्रं भेग्नहाकुंभः महानुंभंकरोतिमहाकुभकारदित्यस्त्रित्यस्त्रित्यस्त्रित्वस्त्राम् वित्रमहानक्ष्मे भकरितित्तराम् विव्यवस्त्राचित्रक्षेत्रमात्रित्रहर्गाम् वित्रम् विव्यवस्त्रमात्रित्रहर्गाम् वित्रम् विव्यवस्त्रमात्रित्रमहानक्षेत्रभवित्रमहानक्ष्मे स्त्रमात्रम् विव्यवस्त्रमात्रम् वित्रमहानक्ष्मे स्त्रम् विव्यवस्त्रमात्रम् विव्यवस्त्रमात्रम् वित्रमहानक्ष्मे स्त्रम् विव्यवस्त्रमात्रम् विव्यवस्त्रम् वित्रमहानक्ष्मे स्त्रम् विव्यवस्त्रम् स्त्रम् विव्यवस्त्रम् विव्यवस्त्रम् विव्यवस्त्रम् विव्यवस्त्रम् स्त्रम् विव्यवस्त्रम् विव्यवस्त्यस्त्रम् विव्यवस्त्रम् विव्यवस्त्रम् विव्यवस्त्रम् विव्यवस्त्रम्त्रम् विव्यवस्त्रम् विव्यवस्त्रम् विव्यवस्त्रम् विव्यवस्त्रम् विव्यवस्त्रम् स्त्रम् विव्यवस्त्रम् विव्यवस्त्रम् स्त्रम् विव्यवस्त्रम् स्त्रम् विव्यवस्त्रम् स्त्रम् विव्यवस्त्रम् स्त्रम् स्त्रम्यस्त्रम् स्त्रम् स्त्रम्यस्त्रम् स्त्रम्

भारःपरिराचभस्यः स्पानराक्रंभशञ्स्यकारशञ्चसमासिद्धतेकारार्थश्यकार्थाभारास्ह्रञ्चसमासिनस्पानस्वनसम्भूरायसा प्यमुक्तात्रअपपरसम्भित्तेवित्तात्रसम्भूष्यदरगस्यविक्ताचापश्यमे।तस्यस्याच्यक्ते ने नात्त्रसोमानायः नवसर्थमान् यस्स्रभूत् यत्त्रदितिभारः यद्यपरितिमूहान्तिस्रोततः क्षेभिस्त्रवृत्यप्रपिषद्भवतिअपराप्ति।त्रायापिस्त्रपे क्लारसाम्यास्यस्य पश्चितिभिन्ननवितितिन्त्रन्वयस्स्राक्तरसाद्यसम्बद्धिः स्वतिभवस्यविक्तायसामानास्यस्यस्यानातिहर्थस्याः वास्यस्य

व्यवधातः तिहरू इतिन्तिन्ते प्रसयो नम्बेतिमहातेषुत्रमिळतिति इति गुगविनाग्वकं मुरयतीतित् वसे देहाना श्र तस्यचाव्यवेक्म्रियमयत्मत्मत्भतस्यानिवन्निनात्त्रवृतिविव सायामित्रमक्षतिकार्याभिद्वविद्वायोविविधायतेतेत्रावर्पवि कोर्गाप्रक्रीतिवरोद्योपेल्गायः तर्न्ये सायाधेरमाचातत्त्रप्रयामहतिकुं भकरातीसत्राग्नमवित्यवे स्ट्कि भीकरोतीसाराव यीत्रयं काशातकरीकरोतीस्त्रातिष्याःराष्ट्रसयोग्यतितात्रिकास्त्रेत्रेकाशश्चात्रयोगेवर्धातस्याः वर्धासमासः समासस्य स्पेवचेछ।वेजीपात्रसारकोशानीकरीकारर तिक मेरिगितसन्स प्रमीचिताचानसंबेकप्रीरीपमस्योभविष्यतीति भाषःविरेशःस्त्रा

स्पतंत्रप्रहणस्परयोजनमुकंतत्रग्रहरणिययाधीमृति व्यविकारास्यतिस्रहर

कर्गाायेहतिप्रिययोलं सायेम नुनासिकतं प्रति साय तेतयार्थितिये साक्षेत्रीत्रादि समन्त्रपपद सं सालिगेसी स्वीतिशा व न्यर्थापं सामात्मभूमा मृत्ताप्रस्यस्पाभिधे यक मस्मात् व्याधिक मृत्ताप्रदेशित्रवा वृत्रपृथ्यस्य निर्मात् व्याधिक मृत्ताप्रस्य स्वाधिक स्वाधि हमें ते अवितत शांचीय परे प्रस्थी अवतीति॥

स्रोतिः स्वानिवद्रावरतिन्यतिनियतिष्यस्याय्यापेवतिः सत्तातावाधितमुस्रहतेन नतिरेशशास्त्रतात्रमञ्जा न्यनंतरस्यविषयोभव ति मतिषेथानितिन्त्र नारितिभाव प्रतिष्धेतिन्यम्यानयेक प्रतिष्ध स्पारितिभाव न्ययवैतिति भावी सकार एवतिः शहेना स्वतराति मुलोकेरएरेइत्सताग्रतिषेधनिक्यते राजार्यतिवययासाधनाश्रयसंख्यानिमनैकरचनायःसानस्तश्रेचनंदनिगाश्रयाणुवास्य <u>प्यितिमार्कारत्वयाप्रितिशब्शक्ति,बाभायात्माथनाश्रयसंख्यापास्नमहितार्वनस्पनित्रीयाराविनित्रभावः धार्तारिनिधालाहीरस्य</u> एकाहैशरतिननुस्कानिन इतिनाधिलापः सार्वे अब्हानेनभाग्री नै षरीप पाश्च स्पष्टनाविलास्का निन्दात्र वात्रसम्बद्धनः न

हरतिः न्यतिः तिकिम्येपवतिकरोतिन्यतिः तिज्ञाकामकर्तिकसमात्रमवतिपविकरोतिति धातोत्परस्पहतसंज्ञापाता रेशा हालधिकार रवमधिस्यानिवद्रावात्रात्रीतित्र्यथातिरित्रसं समृतयावानास्यानिवद्राव स्वयमिवति विध्यतिप्रतिषेवववनसा मध्यात् त्राप्यवित्रद्राविनी तकारस्यहत्स्ताप्रतिषेध कि वस्याने तथ्यत्रहत्सा हास्यात्रहत्यातियरिक मितिपातिपरिकस रेशा होलिकार स्वमिष्यानिव हो बालाप्रीतिन्ययातिहित्स समुनयावानास्यानिव हो कथामवतास्थानिव समितप्रातिपरिक सं मध्यति अथवित हो वितेतकार स्वस्ताप्रतिविधः कि वस्यानित्रध न्यस्ता सस्याने स्वातिपरिक पितिप्रातिपरिक सं तीस्यात् प्रातिपरिक विद्याद स्वस्ति प्रसाने नेपराय स्वयाद पित्र नेपराय स्वयाद स्

रोषः सुविधानुकान्तिषयो ताप्यस्य हितिन्नित्ते वेश्वातः राजभवति तीयहिताई स्वात्सः नेपाविनुपादिसार् वेपसाविधानकरणिय धन्दियीनभविष्यति तिष्यक् साविधानकप्रति वेधानयकः स्यान् रस्तपाध्यापतव्यस्य अक्ट्यरङ्गे आव्यनद्देशयन्ति। यस्याध्य

्वासस्पाद्धियां क्रयमिति। विद्यामिसभिवयस्त्रिमिकस्पानस्थिनम्भिक्ष्यस्य स्थानिषकस्यानस्विद्यापिसः ज्ञार्याचेत्रस्य विधीद्ति तेषुवासन्देशनभवति। विसे रिहानः एकति लगेति व्यापितियता ज्ञातव्याशीना निस्त्य धनप्राप्तीनास्य व्याप्त ज्ञार्यातिकप्रकातिकार्यस्य स्थापितिया विद्यापितिया विद्यापितिय विद्यापितिया विद्यापितिया विद्यापितिया विद्यापितिया विद्यापितिय विद्यापितिया विद्यापितिया विद्यापितिया विद्यापितिया विद्यापितिय विद्यापितिया विद्यापितिय विद्यापितिय विद्यापितिया विद्यापितिय विद्यापितिया विद्यापितिय विद्यापितिया विद्यापितिया विद्यापितिय विद्यापितिय

ससन्याद्वियां क्यमिरंविज्ञायते। वियाभिष्यां वासन्योगन्यकित्याते। क्षित्रश्चीप्रस्थावितिकवानः परिविज्ञायते। वियाभागितिकवानः परिविज्ञायते। विप्रस्थायवितिकवानः परिविज्ञायते। विप्रस्थायवित्यान्त्राण्याविज्ञायते। विप्रस्थायवित्यान्त्राण्याविज्ञायते। विप्रस्थायविज्ञायते। विष्रस्थायविज्ञायते। विज्ञायति स्विप्राण्याविज्ञायते। विष्राण्याविज्ञायते। विज्ञायते स्विप्राण्याविज्ञायते। विज्ञायते स्वप्रत्याविज्ञायते। विज्ञायते स्वप्रत्याविज्ञ्ञायते। विज्ञायते स्वप्रत्याविज्ञ्ञायते। विज्ञायते। विज्ञा

र्गस्यवाधक्रक्षेत्रधः तत्रीत्वात्वाप्रसेगरतिवास्त्रपरसेतावद्धस्यतेत्वयात्रहेगानकिंभावाविकस्यतं न्यस्त्रपापवादावाभवतिवाहे हिन्तुभाविक्तस्यतं न्यस्त्रपापवादावाभवतिक्रियाद्यवाद्याः विक्रियाद्याः विक्रियः व

च्यासितिचापकाभावेगसार्गस्यानिवाये लाहितिभावः यद्येगहितिन्यपवारगाद्विकास्त्रां गास्त्रस्य वाद्य वाह्य वाह्य वाह्य स्वाह्य स्वा

य्यस्तयश्वितियः वितिखःसम्बद्धवित्तम् वित्तवादित्तवादित्तवादित्तवादित्वकः स्वतः विवादित्वयः वितिखः स्वतः वित्तवादि विद्याद्याचित्तवः स्वतः स्वतः

भिभास्पति तथादिमहर्गन्यसम्भारायेषपुत्रमानस्य वस्तिरकाषायम् ति प्रमुख्येवनित्रप्रस्क्रमसपायारम् स्वानेत्र्यनस्य प्रस्यानु ब्रम्भातिकतिरयोगमयति स्वयापित्तपं स्वेतिकस्रीरिशक्षः प्रयुक्ततत्त्रयापिकतितिर्वेयापत्तमापिकर्त्तत्वर् स्विपापत्तम्बत्तरमात्ताप्रयोद्धायकत्त्वरिर्वामपिविकल्पते यूर्गन्तिसमयत्यायेषाक्षतिन्त्रत्वेत्तर्वामान्तिस्त्रयम् यशस्य प्रयुक्ततन्वपत्त्रयस्य त्रस्य प्रतायये प्रतायापितप्रकारस्य एवतिसमयत्यायस्य त्रस्य स्वानेत्रस्य स्वानेत्र

र्धिनास्ती सर्वे उत्तर्श्वे तसमयात्रमयोग एवके बलाया नास्ती खु चाते॥

7

**ाष्ट्र कर्यनर्हिनदिनेधन**स त्रोसामर्थ्यभविति न्य्रमेनश्स्येनकेनपद्यान्त्रश्चानपुरन्त्रामाश्चिसविधिर्ध्यनेनचानस ती चयवती ते नां वस्ति में अविष्यतिराव प्रापिक तर तर जायवा होनि भाषा अविष्यति नधुन है त्या गैरति नचे वास्ति विशेष व्यस्य विसि भाषास्पारत्तर्गीती-व्यपिनसापेत्रोयित्रहेशः क्रियतेनात्त्वनपरितनोत्तर्गिनेनापाकि वित्यस्पातिन्यपनार्वेनापापुनर त्मोषित्यतेनेनयार्यवानयपूर्वकोवाधकः त्राप्रीतिस्वावाधको भविति कः युनरसो व्यपनारः परिपान्पवानसप्रविक्रो वास्तः स्त्रोमोतिस्रवाधकोअवेतीरास्वतितिवादिष्यसम्। देशीनप्राप्रीतियामस्त्रीः याप्रसीयहरितन्यन्पवतः स्तिपितप वतः कस्पामवस्कोया॥

नेकस्परमित्रनपुरंत्रयदुन्तर्गापेत्तयाभनतितिसर्वयत्रे त्यनतायतेन सन्यानुसन्तिरित्यर्थः नतेतास्त्रीतिश्रक्तिविकस्पेत्र्यपाप्रवि भाषान्त्रयानार्विकस्यतुपाप्रविभाषतिनकात्रिहिरायः न्यपवास्वनायाभितिनाध्यासनयावदुन्तिग्रानायसूनेताद्वस्पवास्त्यप्र रेषनास्तीत्पर्धः॥

OF 10

तुम्न रहंतिमाक्तिद्वाविषामुनः रवतर्थर्रवसानः मोमोभवताः सलिपायोति एवतर्हित्वयाः प्रागितिक्सापि स्वि याः प्रागितिक्तः स्त्रायानाक्वने । विद्याः प्रागितिकेतः स्त्रायावा चनकं कर्त्तव्याः स्त्राति स्त्रे अस्त्रात्मे भोकुतिस्य प्राप्तातिकात् । विद्याः प्रागितिकेत् स्त्रायावा चनकं कालाः स्वित्रायावा स्वायावा स्वयावा स्वयावा स्वायावा स्वायावा स्वायावा स्वयावा स्वया स्वया स्वयावा स्वयावा स्वया स्वयावा स्वयावा स्वया स्वयावा स्वयावा स्वया स्वया स

गुम-

हसाः पाक्त्रमारवेतावत्मञ्जितियोगापेत्तितिराषुल्याविवेतत्माधोगातपाक्त्रस्य सेताधिकारश्येवेतनयहरागेना नुमापनरसर्थानयन्य केलिमरशेतकप्रैकर्तारितायकै श्रिहिष्यतेभाव्यकारियानुकेन शिष्रश्चितः वस्क्रिनेभवशितहराग

हताः माहसमंत्रायामाङ्ग् लवनंद्रसमं तायामाङ्ग् नहित्वस्र्याविभयोत्रनेरावलः हतस्रतामाभरिति क्रेह्ह लवन्द्रमान्त्रभावे रावन्द्रचनानर्यक्षस्य प्रदेशहर पत्वभितितः सहराकरितितः ताययस्य चार्यक्षः रावन्त्रचनानर्यक्षः प्रदेशहर पत्वभितितः सहराकरितितः ताययस्य चार्यक्षः रावन्त्रक्षः स्वतः स्वत

रिभोयशिताशारिताधारमयः निसानांशकांगयाकपंचिर्वात्यांत्रक्तित्वामित्रम्ते प्रयोक्तंत्रपारिषे हेपास्तानुपामान्यवस्ति अपायानांचित्रप्रोतावृश्यन्यतिष्यति स्वतास्य स्वत्यस्य स्थिति। स्त्रीकेस्नुनिति यस्त्रीर्भ्यविधायतेतर्थवयतोष्यातस्य स्वरंगने अज्ञायत् यतिजनिरित्तियतीनाव्यतिसर्गयेजनेयिद्दशनेतप्रामितिनुत्रपापतापितिधातिकानिवध्योश्यतिहद्दिशतियेधान् द्रध्यह तीतिहत्त्रीक्ष्यरतियसस्यः यहिनद्दिनद्रतितेनसद्गमासम्यलनतामानान्तरेररोयर्तिन्यानिवधवाद्यातिसातिन्त्वरितद्यतिस्

63

ख्यावत् न्याद्रणंकिमधं कोताध्यास्यात्र्वेतान्याभितिनेतरास्ययात्रं नेत्यास्यविधीयतेस्व ध्विभित्यात्रं स्विधीयते स्वत्यात् स्वयात् स्वय

लिएतः त्रसम्मेतः हरेतेनतुसमासेहरु नरपर्धकति संरणवध्यशयः त्राहारा ने अवतिनचा विवधवायः त्राप्तितिषत् रेतिषु केवसस्पर्धशयः स्पर्धात्रस्यणाता स्वरण्या स्वरणाता स्वरणाता

स्थ

0.05

न्यार्थं, नवेरिनेतिनवनाद्रोवेन्यार्थशास्त्र प्रोपातिन्यार्थसंगतंनितः नीतिसंगतरच्यतेन्य नृप्यार्थसंत्रित्रतः एकतितिं प्रकारियत रति न्यानस्तिक्रतेयप्रयोनियानतेन्। द्वारिक्तापरिहार्गपर्वतेन्यस्त्रहार्गावरपेत्रीयरिक्रावः गर्यामानियं परिहार्गितः गत्तिविक्रयोतः निर्देशस्त्राचित्रस्त्रयाचे गस्यानाप्रस्यः कत्रीरङ्खानायागदेव तराजननेगस्यचे पत्तिस्त्रस्त्रवेशक निर्देशस्त्रतः नीचितिस्त्रक्रवः विसोपसर्गस्य सम्प्रकेति तथी इहातुपसर्गस्योत्यात सहस्रक्रितः स्वयं स्वयं स्वयं निमित्रमें जीवितिस्तर्मे करित्रोपसर्गस्यस्कर्मक लेवी इहात्पर्गस्यित्यात नारकर्मक स्वी द्वार्यकर्माणा नास्या राजाकर्मक लमक कानारिनातम्बेन्तेन्त्रसक्षेत्रतं स्मानयहगामितिनारमानेभीवस्मनीयतेभीवनसामानाथिकारापम्पपद्यवस्तिप्रयःकरेति । महित्रिक्षम्करतिवनुमास्पर्यः स् मान्त्रमास्मेक्ष्रसान्बन्धानि १ वस्त्रमानिष्यतिहनस्त व्यर्ज्यमातं संगतिपतिकित्रस्तर्द्दिपतेत्वातः केवलः वात्राताकं बलहतिकियनः कारणा कर्रसाधनस्वाभारतः स्वाधनस्वाभार साधनः प्रस्तराहाष् ऐ बताई त्यूजेषेक तीरिकाजपैकतिर्विकाला जाहित अर्थन्त्रके वागस्योत्वाकः कर्तरिविधीयतिनयोगास्त भैकतिरिधीवृत्यतिग्रसर्थान्त्रवे कः कर्मस्यापविविधायतिने त्योगास्त्रये कर्मस्यापि प्रामास्त्रीयात्रस्य स्वाधना संगतग्रहणाम्यानीकमध्यात् कर्तिविषणसगत्रात्रहणा सगतवत्कतंभवतिःतिययाद्वताम्बितलोमानिच्कत्गी भविति वर्रम्पिक्यवर्रम्प्यावपम्प्रयहर्गा वर्रमुख्यसम्प्रहण्यस्य वर्रमा अत्वस्य वर्ष्ट्रमा अत्वस्य वर्षा वर्षा व नक्त्रम्यम् नानुषसगिरतिवृत्तेतस्वतर्भनाचरेन्यन्यसर्गर्भववर्त्ततरतिवृत्तर्भव्यापन्यधिकारान्यनुवर्ततर्भतर्भायस्य उताविकारान्य वर्नीरन् भुवोभवि नावत्रहराति पंचीक प्रीरामा भ्रितिनेत्रहित्रपोजने अवतिरक्ष स्रोकः न्यक स्रोकान्य विधानक सोपसर्गो सक् प्रीकाभवतीन तिनेताव नाव्यमाप त्रापिस स्त्रापिषात्रीतिस्तरिष्ठ स्रोक्त स्थानक स्वयम् प्रार् : माधामा ताजा है क्यों सी ने अवि तेत्र त्राह्मताहिमावयहराकिक्येहनस्त्रं भावयथास्मात्रवहन्यावर्तने रहामान्त्रवासो इषे नहित हनस्त्रच्हनास्त्र मिमाने निव्याष्ट्रश्तिद्वात्वेत्वविनास्याक्ष्यतिक्र्यतेष्ट्रात्वक्रयतेष्ट्राह्मानिग्सानुविर्गान्यस्थनभूगादसायेचतर्यपिनस् ते स्वियामितिकम्यं स्वारते स्रम्भहमाय छहिसी विकिम् यहस्य स्मान्त्रते । (१) वेषका मिनिवयिक रापम्नयो वहयो तिस्त्रियापिति। केर्यश्चावित्रस्पाद्यायखेर्स्यावित्रम्थाः स्वावन्ति। ११ विद्यापिति। केर्यायापिति। क

रुतिका न्ययनेतिप्रवेक्तान्यकयोः सोवेल स् एपमर्शनायसब्यहणं होतेत्वप्रवेकाव्यहणं छं ततिस्त्रियोचिङ्कितवाधि धानितिर्वेदरेशोमहर्हारापनरतिवापेशस्या राजविधानारेतत्तायते तत्रही १वेरियामान्तनेयहिष्योमाहवयोद्देशवेनर

12

रमित्रशामुकानितिन्त्रमानेप्रवःकाष्यवरां किम्यंकावेवयणास्मान्यस्त्राम्मितिन्नाः न्रहितिकं वायावितिराप्ति त्याने स्वाप्ति विद्वाप्ति विद्वाप्ति विद्वाप्ति विद्वाप्ति विद्वाप्ति विद्वाप्ति विद्वाप्ति विद्वाप्ति विद्वापति विद्वाप

णातिर्गस्ते तसारम्देयर्किन् वस्तिम् स्विक्तिस्य विस्तान्य हाने प्रदेशप्तिस्य स्वात्मात्रे स्वयः स्ययः स्वयः स्ययः स्वयः स्वयः

र्रचरवनःरीर्योद्वारतो भाष्यकारेराप्रकारकारेकविकान्नेविविश्वनिहित्तीयरकारोयेविश्वाचेराग समयतेपर्वायामस्य कार्यार्यहरा इ.स.च्यकं कार्यात्रवीगे तविधीयमानस्यतंस्यानां गतारातस्य त्रारात्वसत्रविधीयमानस्य ग्रस्थनिहराता द्विप्रतिविधानाव

र् चरवनः रीशिशरणिकमधीनर चवनरसे बोच्ये ककार प्रसिद्धांत्य न्या द्वारा निर्मिद्धांत्र पतन कोरसिद्धांतिर कारेशसा मिद्धां अक्र मस्त्र मने नाश्क्रियशंत्र प्रशासिकः वेच प्रशासिकः वेच प्रशासिकः निर्मा क्षित्र स्वार्थिकः निर्मा हिच स्वन्यस्व वक्त्यं स्वन्त्र संतायां वहराणिकार्यः भागित्र विश्वास्त्र ति स्वार्था कि स्वार्थ कि स्वार्थ

त् भजीसं व्यंसतायामितिकमधीमितिकियमाग्रोपिमितिवेधर्एनसिध्यितितम् भार्षेतिगहिरावार्यसंतेतिकावेशावेराप त्रास्य व्यन्धेकरतिभनस्तिमात्रिर्वेपतिवेर्यमतिवेषः व्यानतर्यात्रत्वत्तत्त्रात्रांतरमासे वेवथानास्तिभवः मतिवेधर् स्तिमिति प्रतिवेधविधानसाम्ब्यात्तत् रात्तत्रात्रास्यापिकापः प्रतिवोधोभविष्यत्ते।तिभावः व्यस्त्रीसंतिति संतापत्रस्तरात्र आ-के. ततेनिह्यामितिद्वीशहेनात्रसनेकश्वतीगरहोत्त्रस्थावधित्रतिविधयोविषयिभागेनस्यान्तस्याद्वाराम्योतिविधिविषयः नोकिकीत् ह्यित्रतिष्यस्यानावर्तिते त्रीतव्रतयत्रामीवकविस्य संस्तापाभितितंत्रसाम् १ कर्मसार्थानेनगर्दितोत्ते तर्हिनावसाधनः तनप्रयोवनयहि

न्रिपितेतः यस्य नन्भाष्यदेनगृहिराप्भिधीयन्रित्यक्षेष्ठभागः संतायामितिभायां नामस्त्रियाः सञ्जासं तायामितस्पर्यतेष् यस्पन्रितार्थनात्स्यात्रेरापास्त्र्यस्तायाकायः यसगा द्रयोषाद्यान्तिस्य तीतिचोषं स्त्रीपकरगोभनयहगानुवर्त्रना कर्मित्तित्वार्यस्य भागास्य स्वात्रक्षेत्रस्य स्वात्रस्य स्वात्रस्य

एम.

1000

स्मायस्य मधानस्यतिविधोपमाननान्त्रस्ययस्य पान्य यस्यमाधानमितियक्तन्यपोनियाकप्तन्तरुक्तकंत्रभवितरं वेतररितर्वतात् रहन रवरमायर्गानेस्यानःस्वतन्त्रस्योनस्यमायास्यायस्योनितिष्ठाचीनीत्वरमावास्याशस्यक्रियात्वरमावस्याक्रियात्वर्वत्वर् तिभावः एवतस्यतियस्यस्योतत्वनियासनस्यर्थः नवे वितिष्ठस्य स्वयं स्वयं नित्यते विस्तिविधाते विस्तिविधाते विस्तिव रितन्त्वतिक्षातीतिम् स्वस्यस्तिहीतिरुवंजातीयकानीतिनिरस्तावयवाद्यस्यामानीसर्यः न्यायानमितिहार्षद्वनानानास्यस्य

स्वमादम्परमारामा क्रमापमव्वेषः मधानस्परित्रधानस्पत्रमाद्द्रभागस्य देवरः मसनेमन्त्रमावसारितेच्यतेषात्रमा विस्पामत्योते स्वानस्पत्रहितपान नामव्ये तातिय कात्र अंति स्वानिय न्यरंश्यी तेयवगानावित्रहित्या नामवित्रहित्या नामवित्रहित्य नामवित्

हिर्बमिर्शिः निपातपामीतिएकतर्सितिश्वः एकहितिनितिष्कातदित्वतिरुभयोस्थितिरकर्शिविहतस्यामत्वात्रश्चाहिराप समावस्पाश्चरपमाप्यताराकारस्यमारुगितम्कारस्य विकार् तेष्ठेदसिष्ठं वाघ्यनि हत्वशृद्धधातियेकारिः ककारस्य योजनः करिरक्षेत्रस्य वाहित्येषास्यादिस्यः स्वाधतयोः परस्यर्थपानित्तवर्गोतिर्द्यापनिरितिप्रदर्शनायहताध्यस्य केम्बतिः। भा के भूगक्य कथितिकिमावस्यकार्यनाविस्पप्रेमस्यः अभ्यत्येनावस्परेस्योगर्तिप्रयः त्यवस्यनाव्यपितिहावय्याविसाहेगम १० र्थस्यापिहवित्ययोगोनोकेरस्पतेनार्यवस्ताहराहितिमसते विस्पष्टसिहितिमस्यविस्पष्टसुरक्तिमसमस्य वसकेहितासमा

उँगवश्वके कथिरं वित्तायो जावश्यके उपपरे आहो। विरावश्यके पोयरिक स्त्राविशेषः जावश्यक्षयप्रश्तिचेशो स्वामस्त्रा विकास स्त्रा विकास स्त्र स्त्रा विकास स्त्रा स्त्र स्त्

स्रोतेप्रवेषर्ग्रहतिष्रोगवस्वावर्षानायापिसाराविष्मय्र्यंसकारिपुनिषातनाडुनायर्ग्रहतिर्ग्रोगिन्यनीत्पर्यः त्या है ए नाष्पी न्यानायोगिन्यरतिचेरितिद्यारिष्पप्रसंग् रतिरोषः भवेरितिसंगवेनेतिः निषानमहिन्दिर्ग्राधितरुकपोनाविति है व वोगार्र्यसार्थनेन्यार्थनेन्यार्थनेत्र्यार्थनेत्रियां विकानस्य साह्येत्रप्रस्थानस्य साह्येत्रप्रस्य साह्येत्रप्रस्य साह्येत्रप्रस्थानस्य साह्येत्रप्रस्थानस्य साह्येत्रप्रस्थानस्य साह्येत्रप्रस्थानस्य साह्येत्रप्रस्थानस्य साह्येत्रप्रस्य साह्येत्रप्

1002

व्योप कहिवियहारिनिश्वहिसमा गार्थेनो हिना बाह्य रोतस्य स्थावर्य निर्व वेन स्तिमस्यीः॥ ॥श्रीम स्विरित्री साहार्॥

अशोधिरवाणाचवाण समृत्यस्मनर्थकंवचनंसामायहत्त्वात्सम्हारस्य वेयकंवचनं किंकारां।सामाय हत्त्वात्सामायतेवात्रस्य द्विष्यितेमाहसीर्गिरितद्यं र्यत्तिहितियातनंदित्तं वेहर्गप्ययास्मार्वस्यभिति चेदहेत्सस्य वात्तिसद्दं क्रहिरापिवस्य येवत्रितकयेषु वन्तानामायस्मार्यवन्तितकयम् दिवस्य येवत्रितेवद्धयोज्य पिधातवो गवित्र व्यक्तिमात्रम् स्विन्धारस्य प्रतिविद्यात्री वन्नते त्यस्मायात् केहित्यस्य स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स्वाप

श्रीहलायनमः

॥ राज्यनमः॥

श्री वासु है वायन मना

भाकति व स्वात्ता सारणविते अगाति स्वात्ता स्वात्ता स्वात्ता स्वात्त स्वत्त स्वत

गान्द्र,

दुमानादानयाच्याप्रितिक्यारितिनक्या व्यक्तित्वमानिर्वितिक्षात्वित्तीत्वित्तिः भतीवादिवस्य विवस्तायप्रवितिक्षियः भनेकित्वा प्रमान्त्रायाः । विद्यप्रवित्ताक्षित्रात्वित्रार्विक्षित्रचित्रात्वित्रात्वित्त्वात्वित्रक्षित्रच्या भनेकित्वाच्याप्रवित्रायः । । विद्यप्रवित्तावित्रक्षित्रक्षित्रचित्रक्षित्रच्याः । । विद्यप्रवित्रक्षित्रच्याः भनेकित्वाच्याप्रवित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्विक्षित्रक्षित्रक्षित्रच्याः । । विद्यप्रवित्रक्षित्रच्याः । । विद्यप्रवित्रच्याः । । विद्यप्रवित्याः । । विद्यप्रवित्रच्याः । । विद्यप्रवित्याः । । विद्यप्रवित्रच्याः । विद्यप्रवित्रच्याः । । विद्यप्य

स्क्रित्मकधायतरतिर्मिनीभावः। द्यमधार्वति।वेराध्यापारियर, तिनस्द्य मधारीनो यर, तिनाति। यना तिर्मनीर शहेनसर ताने स्वधायार माने व शहोनो यर, तान्त्र नव्यव्यवेरनविना पीनिर्मा तार्थे द्यम्य स्वित्ति यान तीनिर्मानी यान शाने माने विद्यास्त्र स्वध सुनाविर्मना स्वानमानी। नवाहिते व्यवताताविपति वास्त्र विद्यास्त्र स्वयं स्वयं स्वयं तर्वति शास्त्र माने वास्त्र

Hyell

FOOT

तः जनक्षेत्रं तान्य स्वतः स्वविक्रको स्वतः स्वविक्रको स्वतः विक्रिके स्वति प्रति विक्रितः । उत्तर्भ विक्रिके प्रति विक्रिके प

भा-ही-इ

मोर्स जाप्रशिभाषण १२ प्रवास विश्व हिस्स क्षाणण १ के विश्व व

न्य वः छोर्सिर्ष्ट्यान्य नाहा यात्रप्रतेयाय ग्राह्तिः प्रनारिद्धताक्रित्याण तिल्लोपाद्याताको प्रान्नवोद्यतिः नोव यते र्यम्बतिषद्धताहि (योतितेन साष्ट्रयानाभागर्या वाश्यविवेश्वतः पवित्रप्रिः ननं भोपिगोप्रतितिना नानप्रिधानात्वद्भवीहिनैभवतीनिभावः विद्याताताको द्वातिनु वातीतियस्त्यर्थविष १ सायाप्रभावास्तिवः न्यत्रहिनवः को प्रतिनियहे साभाव वितिभावः चाहायतिः ग्रान्तात्यसः यसेते ग्रान्यस्य वितिकान्यस्य हो येतेषु प्रवयद्वविष्यते।

गाउँहा

100

त्रवः।वीनारिष्टाहितिएकाम्ब्रानाहिष्टर्वव्यानभवतिनननाहिष्टावनः वृत्तीवकाहितेन रहिष्ट्यानिवद्वानिवद्वाहिष्टर्वः वृर्विनेभविष्यातिनेत रिति।शास्त्रावकावीसिद्येरफानिवद्वोतियायतेन ननाहिष्टर्वः वृत्तिनोस्तिके 11-41.5

112911

मार का।

1010

सुविस्कः ॥कार्यनेष्वतीतिः स्वक्तेत्रादुः ।कार्यविनानेवभजमाध्यविक्रीकार्यकार्यवादः कार्यकार्यकार्यमात्रीति । स्व तत्रास्त्रिते वर्षे १ सर्थाये वात्रप्रभूतमाप्रयाने सानु-जनात्ववादः वीत्राचनाति ययोठेनवाव कार्यक्रीत्रमास्यान्य स्वादितिः स्वापादुः यत्रये वाव्यवाद्विकः सिद्ध्ति। कृतिन्ति समासः यीत् । स्वत्रक्रयः साथ वाव्यविक्रयः वायक्ति ति। प्रमासने नामस्यार्थसिति भवः प्रयोगस्यक्ते सार्वित्यायाने कः किर्णयोगति समासः स्वाप्ति सम्बन्धितः स्वत्यविक्रयः स्वति स्व

नुष्त्वावसृष्टिस्वाभविनसृष्टिवाभविनिकः वंद्दाविच वास्पताः वास्त्रस्यावतिन स्वास्पत्रस्यान्त्रादिनः संवाधिभागः स्वितावान्त्रस्य स्वाधिभागः स्वितावान्त्रस्य स्वाधिभागः स्वितावान्त्रस्य स्वाधिभागः स्वाधिभाग

विधायतातराज्ञानः कर्त्रीतृत्रकोदिननापिनवधेतालप्रच्यानयंत्रावेयवतिष्ठत्यतिभावेननवाज्ञतकर्त्तान्युत्वका। चालसमुखद्रमायोति। चालस्या प्रमानमुखानाह्विषप्रतयोज्ञतनात्रकोतन्यताप्रचाहलसेक नीतियुवस्याद्विष्ठयोज्ञत्यतात्रक्षेत्रवात्राक्षेत्रवात्रकार् वाक्षाकप्रवात्रवर्त्तात्रकार्वात्रकार्वात्रवर्तात्रकार्वादः॥ मवीष्ट्रासारा को विवर्ते सुर्ता को तिका तरही लाहता विवस्त्री शिव्यात स्थाति वा या ता शिक्ष स्थाति हो स्था

विश्वातः।शंगीति।एकेशादिनार्कतायामकावनयेनशंकग्रह्मतिह्नान्दर्शवातुवहर्णनदर्नवातिन्त्री।।

119~11

1012

त्रावरणात्रिकः व्यविद्यान्तिः पार्याद् प्रस्तानां व्यविद्यात्रां वाक्ष्याद् व्यव्यव्यक्तं व्यव्यव्यक्तं व्यव्यव व्यव्यक्ति विद्यविद्यात्र व्यव्यक्ति व्यव्यक्ति विद्यात्र विद्यात्य विद्यात्र विद्

विश्वातिकार्यक्षाम् ।। नेर्ष्ट-कृर्त्स्वर्वातिन्यसन् र्वाप्रक्षाच्यात् चात्रेष्ट्यामान्यस्य ।। रेवारमाक्ष्रेव १०११ शहसामानुकार्यक्षामानुकार्यक्षामानुकार्यक्षामानुकार्यक्षामानुकार्यक्षामानुकार्यक्षामानुकार्यक्षामानुकार्यक 11-8-11 11-8-5 11-9-5

नाप्तिकामनविष्मीवेदिः। अनिधेदः। मनिधेदः। मन्ति कार्यः। सन्ति ध्वामनविष्मीवेदः। सन्ति ध्वामनविष्मीविष्माने सन्ति ध्वामनविष्माने सन्ति ध्वामनविष्माने सन्ति ध्वामनविष्माने सन्ति सन्त

॥७०॥

1014

नुतातंत्रास्वद्व्यासर्वनंवेदुदः॥उपक्र्व्विसर्वनवन्यद्विद्वं व्यान्तः प्रक्रित्वन्य व्याद्व्यास्विन्तः।वन्य उद्यान्तिवस्व उद्यान्ति विद्वान्ति विद्वानि विद्व

N. 2.5

कामाणुनिविधानिक्षानिक्षित्रधानिक्षात्।। ज्यानिक्षात्।। ज्यानिक्षानिक्षानिक्षानिक्षात्। ज्यानिक्षात्। ज्यानिक्षातिक्षात्। ज्यानिक्षाति। ज्यानि

カエッカ 知知

ृ बोपलस्मायिक्र पाक्यस्मतात्रभवेषयार्काश्यायस्थान्। स्वायः भागत्। नहतिकृ विद्योतमार्थमातिसंबेधभावस्माद्धानिकाविमर्थः। प्रदेवहत्र इति। प्रकर्षसाहैवन क्रियनविभेषतिहिष्यकृत्यस्थान् स्वयं सहवयस्य हैवहत्त्रशहत्यायर्थः। बाधाहयस्य सापसमाध्यस्थान्यस्थान्यस्थान्यस्थान

1016

क्रमीत्नात्रावेषमीन्त्रअस्यसारिधाचीविषर्यः स्वयमपीति क्लुन्यस्य क्रियनेवना स्तामान्यस्यार्थः रितम्बतात स्वित्हते स्नानिनागामान स्व

कर्त्रीपृत्तः विक्षुच् तुक्त्रोतिक वेशिवसुनिकागृहि क्रियो नाव विद्या विक्ष्य विद्या व

निर्तिवंशकपरिभाषानाश्रीयते॥ ॥स्पशीतु॥संहेदःस्पाहिति।किमेकपकारकोनिर्देशस्तिदिपकार्कहरूवीः बारवानमहितानवनुवंशकपरिभाषवानिक्षिपेय ह

ग्रटके।। भा-क्रु-इ ત્રલારાઝનાદ્રના કિંદુવંગતિ વુજ્ઞતંત્ર વ્યક્તિ દુષા કર્યા તેલ પહિના કર્યા તેલા વિકાર કર્યા કર્યા છે. આ તેલા વાર ત્રલામાં પ્રતિ કર્યા કર્યો વાલસ્થક કર્યા કર્ય

महार्ष्यक्षायोक्तवन्त्र्यः । ।। जिम्मीनकाः भारत्यः । जिमानाः वृत्तिन्त्रः विश्वास्त्रः । विभिन्ने क्ष्याः ।। जिम्मीनकाः । ।। जिम्मीनकाः । विभिन्ने व्याद्वः । विभन्ने विभन्ने विभन्ने विभन्ने विभन्ने विभन्ने विभन्ने विभन्ने । विभन्ने विभन्

11 = 311

क विभिन्न सनुष्मित्र स्वात्र हिन्दिर्म भवते स्टशोतु द के कि त्रिकेत हिष्य स्वनस्य प्रयोजनीति ने वस्य शासिक स्व विभागसन् विसाधनिक स्वात्र स्वा

1018

मेत्रे॥इसन् क्र वर्राविधानयम्थनाथनाथन्यविभावः।प्रस्थिति।भाविष्रास्य येगोर्घ् स्थितवाद्रवेतस्पर्दः तेनविष्यातस्त्र स्थायनाथन्यविष्यः स्थापित्र स्यापित्र स्थापित्र स्य

द्यर्थित्रपातनंतर्त्त्रणाउन्यशोभ्यापिताहितद्वेदसपिकत्त्रविकितनोपिनियानमानेहद्वेसरामुलेनस्पायि प्रेत्रेशिनप्रसि॥ ॥स्कृऽक्रवाशस्या इति।हेनम्बक्ताराहावितिवननाद्वायकार्ववःनपामाग्रपादापनयनस्थापेनेकाभावः॥ ः निम्नाद्देभोज्ञातासमामार्थे विक्तं प्रवस्तामार्थन्तु नोनिक नेनिक निर्माणकार्यक्र विवयस्था विक्रमानिक नेनिक नि मुख्यमानिक निर्माणकार्यक निर्

।न भोजाश्राद्व स्पति।वतर्श्ववप्रधानासेव क्रकः।वयपिवक्रयः। अध्यवेतर्हिन हिनि प्रयोजनामि।कानि। सुप्तर्यप्रयानिप्रसानिः खयन

र्भवा क्लोका चन्नाह्मोजीवाद्याः सहत्रवं सकत्याता।

भा के 3

He su

115-511

1020

चालमाने।चालश्च्यतमालनननः।ए।यारानंकोति॥कर्षकर्त्राति॥ए।यस्पर्यश्चकर्त्राचानम्बर्यादिलाहिबुर्त्तप्रस्तितश्चोत्तकर्त्राम्बर्यतितन्वस्थिकर्त्र रिष्राःस्पत्तत्रालयहःगाप्ततेनर्यक्तरात्।कर्त्तर्वनेथायभिषागुन्तननिवयायाः।कर्मायदिवद्दर्गतःनात्रमकर्त्ताकर्त्रदिव

१न मा गानात्रायकः तिद्यंतन्यमाग्रहने शागवनात्। चिनेशनेताति।सार्वधातुकमानस्यर्थः। ॥ रतिम्योनन्यहोषधा वनव्यद्वजकव्यदहतेभाववर्शः वस्तवस्यध्यवस्यदिनीवेगाहेमथामाद्विकः॥ मान्द्री इ

धृतेभवस्यसस्त्राब्ववस्तातः सर्वभूतशहेनो योतात्रविशेषस्मावयद्धन्। ब्रह्मित्रीत्रोद्द्यन्। बानस्त्रीतारोतेवद्गतिश्वहायमेनसुप्रसिद्धनादितेभावः त्रव्यावस्य स्वित्रकृति। स्वयः व्यवस्य स्वयः स्वयः

यर्ड्यातनलभूगाम्तनाष्ट्रयविषयावेवच्यीदिनिमावगम्तनानेनिभावतीर्वेद्यप्तयोव्जाविकीविधानानीत्रवास्व वस्ताधिकामन्त्रयानिकामन्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्यस्यत्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्ययान्त्रयान्त्य

सम भट३॥

1022

कुमा यामानिएएहरम् वाधिकाम्बद्धियने तरहा कपिएट्नियामिन्सामाने बिद्यापने कुमा शाधिवाणिनिएटिन्यपनित ये बलानमामना पुनि विश्वे सुन्यस्त्र स्वापनित ये बलानमामना पुनि विश्वे सुन्यस्त्र स्वापनित ये बलानमामना पुनि विश्वे सुन्यस्त्र स्वापनित ये बलानमामने स्वापनित स्व

उत्तरम् परितिभूमधिकार्ययम् कृतास्यानाश्याधिकामास्तिवानः मुन्तनः सुवृष्ये उने स्वाप्यानसभू नवान्ति वृत्येषि व्य व्यक्तिमन कानसंभागार्थानु मायात्राशियात् निर्मान स्वान्ति। स्वाप्यान्ति। स्वाप्यानि स्वाप्यान्ति। स्वाप्यानिष्यान्ति। स्वाप्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानिष्यानि

भा-कि-इ

क्ष्रभूत्याकिपविशेषेत्रात्रिक्षित्रपुरक्षकास्त्रभणश्वकारोषित्रभूत्रभः वाद्विदेवनियणगर्तिम्बन्धः पुण्ट्विशेष्ट्रतिस्यनेनसातुनियमेर्श्यतिय स्मियेर्छने मृतिक्षेत्रविनोपपराचीत्रितपुर्वेहन्तरित्रभक्षित्रभतित्रयुष्टिनार्कारकिर्मादेवनियाद्विक्ष्यं विद्यार यस्याचरितिक्षिप्रस्वकानीनियमवद्वतिकान्तियमयंत्रवित्रम्वदेवीत्रम्वदेवीयस्य कार्गाण्यिते। बुल्यार्युट्वेतिक्षावित

बादान्यूरणः ातिम वेंबद्धार्युहेरोक्कविवायतामक्का ध्यानेभाषि इण्ठार्नेन विद्धि स्विति यहि ते कियवनंत्रियमां बीति यदा खोणमार्गः व त्यारियेवहेरोनेकिय व्यारणहितिक्वितिकानेनाह्य पण्डविशयेणनिकंद्व्यविश्वोणाः यथवद्धार्युहेर्युहेर्यातिन बात्वेवकं व्यारणध्यपतानिवानन्त्यस्य बातियमार्थव द्यारियेवहेरे ते कि अवतिक्षित्रेवह दशहियुहेरीनिक वाची नात्रव्यक्ति विश्वति विश्व

> गा = A॥ अस

रभूभ्य होनेत्र तुनियम ६ वंग भुवाती खेत्री स्ति होतु हि के कावतु विभिन्न स्ति। स्थानित स्ति स्विति होति है विभिन्न स्ति। स्विति होति होति होति है विभिन्न स्ति। स्विति होति होति होति होति होति होति। स्विति होति। स्

1024

जिलाञ्चाकागृर्वेहिष्योगिर्वेदेवेत्रमः वेहिरिलारिनासम्बनात्रमः वात्रमः विद्यास्य प्रविताकः कर्तृत्वेद्यकोप्रयोगननविद्येत्रश्तिनि जनामवंदेवित्रनेतिप्रयेत्रकुकं भविनासंति संतिनो भविनान् संतामिनीतानयाहिनद्येतुकं संत्रावानं कक्षकं वृत्विद्यतिस् कक्षान्यस्य क्षात्रम्यस्य स्वाप्तिकं स्वाप्तिकं स्वाप्तिकं स्वाप्तिकं स्वाप्तिकं स्वाप्तिकं स्वाप्तिकं स्वाप्त चारिक्रियानि चायेषु क्रियाश्योत् पूर्वेद्धध्याः कियायाभूमाभविश्वभावातीववनीन गरिक्रियाक्रियाक्षी (नेतर चीर शनसादिक प्राणिनिश्यातावका अमेः क्रेर्सिश्चिक्रीणनवालिववशक्तासंभवतस्यित् धीर्थेक्ष्यात् वद्याविष्यक्षाद्यात् विकल्पनाक्षी त्रित्र चार्यक्ष त्रव्यवयदेशपृह्युव्यवसादनारितिपृत्तीय्विभिवर्यः ॥तर्केद्रियामान हस्ततः चार्यः मति भेरत्यपृत्ति वृत्यक्षात् वर् स्थानिकायुर्दक्षम् वृत्यक्षात्रमार्थन्तिम् वर्षेणिक्षयः ॥तर्केद्रियामान हस्ततः चार्यः मति भेरत्यक्षित्र वर्षेण

nequ

चाद्द्रक्तियाः चाद्द्रक्ति। नेपायाक्ष्यप्रकाः करंदेवद्त्रहति। क्षियुनः काम्मानाविद्यान्यवान्यवान्यक्षेत्रप्रभवे वाद्यक्ति। विद्यान्यक्षेत्रप्रभवे विद्यान्यक्षेत्रप्रभवे विद्यान्यक्षेत्रप्रभवे विद्यान्यक्षेत्रप्रभवे विद्यान्यक्षेत्रप्रभवे विद्यान्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्रप्रभविद्यक्षेत्

हति। ता बहुषिपतक्त स्वयोजनस्व ति यशीसमापिनीभवितायहर्ते का नत् में बिन वा या नतु भृतः ने तत्र खायका सूत्र स्वयोज प्रहृष्टिति यो प्रधाने वाक्षाका का स्वयोजन स्वयोजन स्वयोज्ञ या प्रधान स्वयोजन स्वय

11 can

1026

निरुवानश्रक्षंद्रशितितेद्र्यनारितावसन्वानश्रक्षत्रवासम्बन्धानुः काचनेत्रति। व्यंद्रशितितितनेतेवर्थानस्थवनिरः दृद्रात् स्त्रनाताः चान त्रवीरितेव

लिक्षानुमाण्याकृष्णभविषयं वान्यकृति विचनंत्रियाः। यान्यकृति विचनंत्रियः विविधितः विचनंत्रियः विचनंत्रियः विद्य ति अद्भूतिकृत्यं द्वितिः विद्यपतेष्य दृष्ट्विषयं विद्यपत्ति । विद्यपत्ति विद्यपत्ति । विद्यपत्ति विद्यपत्ति विद्यपत्ति । विद्य

वः।तहतिहिताउत्तर्त्रोषयो श्वतहितभावः।वद्धानस्पति।वंधवंधना र्ष्य्हतताहभ्यासधकार्स्यहताहिशेषेगानिक्रमभावे भत्वानस्पति।विज्ञ श्वे

M-9-3

मधाबांद्रहरू लादेशविधाना दुनसमाने लिट्स रारियोनु प्राप्ति सेवनिषय लाले उत्तेवाचकः यात्रातीति प्रतादण गामिति। च प्रतादिवाति स्यादिति। लङ्गप्यादि भवावायहरू तथा मनवाना हुनाव नामान कामान विलिद्ध विश्वविद्यात विषया नामान विल्वास विश्वविद्यात विद्यात विश्वविद्यात विद्यात विश्वविद्यात विद्यात विद्य त्रीवरसे बाल्यस्यारमः कस् नीत्रां सिलारमननविदितसातस्य यहतना नस्यति वयहता विवयहतस्य विक्रमस्य वर्षम्यारस्य स्टा लिटिती ने निविद्यान्य स्थित व्यापार्थ अपराक्ष अस्ता ने निविद्या विद्यान के ने निविद्या के विद्यान क

भावायं सद्याजावायं एतरि ज्यावासिद्राजावायं सद्दिर प्रोचासिद्रुक्त कः सिप्योजने । तद्दिवयुन्द राज्ञ वर्षात्र यानि दानवर्षे त्यानि दानवर्षे स्वास्थात्यः वसिर्वनिकी सः वामान्य वस्तान्य नवस्तान्य नवस्त्र वास्त्र वास्त्र क्षेत्र वास्त्र कार्य वस्ति वस्त्र कार्य वस्ति वस्त्र वास्त्र वास्त्र वास्त्र विस्त्र विस्त्र विस्त्र वास्त्र विस्त्र द्विवतिवेसाद्विवाभीकः माववाद्विवातिवसद्तिसाताकोलङ् लिदो।तसकतुर्वास्त्रिनिकं।तस्यनिदोभावायाकसुर्वास्त्रिनकावितवक भग्रहरीवनार्थातसका मानेनाविककार्वे तानीलिस वोशिक्षवर्गापविकाति वोशिनिविक्र विवेश में दिन क्रयान कर यो अनुसानिक क्षपोष्ठराहिगोवानिरप्रवितिश्चिकपुर्वितितत्तानुङ्कुर् पूर्वकानेप्रवितिष्यायायास महिप्रोवानिर्भवितिहरूका सूर्वविति।तत्तान वतनेनंद्रवती सन्वतनम्तेनानंभवतिभावा वासरीहिम्यावानिद्रश्भवतिनिदश्चक सुभविति। परे लेनिद्भवतिभावाच पासरीहिमोवानिद मनतिनिद्यक्षम्भवति॥त्यवप्रवर्थः।तस्कसुर्यरेश्वितयिन्तत्त्रन्तस्य मनतिस्यपिनान्।विष्यं मुपेनन्तिनियाननं।क्रियतेन नमामातिरहामिहसम् धार्वदिवंतनं क्रियतामित्रतिकानकर्तनं प्राथातिरागमः नित्रदिवं वनास्त्रवाहितामात्रस्त्रविभागोतिरहरियोतिरः । कतिवाद वेचन एकाद मुच्याचीता क्रतिवाद्याचीती वाचे यादेशः याचीति के कार्गारी धे हरावित वाति देशे धे खेनवा धारी व देशे पुरि विवास वाति है

त्रान्त्रव्यप्रदेशेलिदिव्यविद्यान्त्रान्त्र्यान्त्र्यात्र्रादिदितन्त्रव्यक्ष्यप्रविद्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्र्यान्त्रयान्त्र्यान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्यत्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्यत्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्यत्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्रयान्त्यत्यस्यत्यस्यत्यत्यस्यत्यस्यत्यस्यत्यस्यत्यस्यत्यस्यस्यत्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्य क्षानपवर्तनानवर्धियावनाशः स्वत्रीत्यादिलाविष्वं धृविये प्रविधितानवर्तनवयाग्रोद्दशानवत्यदेशपरागात्तनानेकाच्तादिर पान्नीनिषात

1028

त्रक्रान् वित्रप्रमानित्यसम्पर्वेद्रसिरितयमवितात्रराद्रिशेषातुमारानारताराविष्राप्त्रीतीयसम्पर्वापुरित्यत्रीतंनित्य प्रवायंविष्राप्तितियारित्वनित व्यातीयात्रकार्यात्रप्राप्रस्यविकाताहुसामित्रवेनात्रयमेत्रात्वाहितस्यप्रतिप्रस्वमात्रीप्रशिक्षपतेनव्यप्रतीविधिस्रहाःजाहाबतिप्रसंगामावःष्ट्रातीमनारा ानपातम्य त्राप्तिकारमञ्ज्ञातरमञ्ज्ञपतिष्कारिषस्पतिगदिवनेहते ज्ञान्याप्तरीर्धतिवेकारेशास्यरेपारेशोतियात्यते।प्रध्ययेरिकातिन्यतिष्वरिया क्षियात्मैनसिस्यतित्वयापस्तियिवात्त्रत्विद्वतिस्वतितितद्वितीयादेशीत्वादेशीत्वात्वतिहासिन्तुभाव्यद्वितियारः।स्उपियवानित्यतद्वपित अविकार्ष्यः। बातां है ति। रुगो परिपत्वने ना जादे विकायमा नद्यां अनुवी के नी पत्रि त्य जाया स्वीधि ने के ते एका दे वा गायां है वा गायां है

川南る

23

ल्ड्रल्ड्रलकोरितिकालविश्वसङ्ग्राम्ब्रोतास्त्राम्ब्रातास्यविवसाल्यम्भ्रात्राम्ब्रतिस्त्रात्वानंत्रीत्वेत्राविश्वस्त्रात्वान्यस्त्रात्वान्यस्त्रात्वेत् स्त्रात्वेत्रस्त्रात्वेत् स्त्रात्वेत्रस्त्रस्त्रम् स्त्रात्वेत् स्त्रात्वेत्रस्त्रम् स्त्रात्वेत्रस्त्रम् स्त्रात्वेत्रस्त्रम् स्त्रात्वेत्रस्त्रम् स्त्रात्वेत्रस्त्रम् स्त्रम् स्त्रम्

लङ्गलुङ्ल्योर्प्यसंप्यसंगाभरतमित्रव्यतिरिवंशेषवञ्चनात्॥ तुङ्ल्योरपवारः प्राप्नितित्वामामवोषात्यामप्रधः अशायमस् तिकाराष्ट्रणामित्वाचीषात्यास्यात्रप्यस्यव्यतिर्वाचित्रकार्ष्यात्रिकार्गाम्यत्तिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयतिर्वयत्वर्वयस्य स्वयः अर्थयस्य स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः अर्थयस्य स्वयः अर्थयस्य स्वयः स्व

तम्मिनास्यात्रप्रस्थात्रस्य सन्मात्रः वर्तात्रिङ्गः काष्यः एकस्यार् नेष्ठत्वे विद्याप्ति स्वराज्यस्य विद्याप्य तम्बद्धाः स्वराज्यस्य स्वराज्यस्य

ONIS

200

1030

खनवन्त्रेण ॥ वापदेशिन द्विनेतिनवधापुर्विनेद खाषावधेवभावोभनितानेदित एकाति॥ तर्विद्विष्ठ एवापविनेत्र एक्वेणसमूर् तनवतन्त्रेनभवतायु व्यवस्तुतन्त्रतो वयस्यतिरिक्षेत्रक्षमु ११९ खाभागिति॥ तरु संदर्भ गामका नस्यवप्रांकानंति द्विरो तिरेक्तुन गणन इतिराचीस्विति। खन्तुसून नामगिष्यमस्योव्यतामानाच्यवेगार् राजितस्य पर्वितिरोधाभावः॥ विभाषासाभनेत्

श्चनस्त्रस्य श्चनस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रियः विश्वाशान्त्रस्त्रातिः श्चनस्त्रस्तुः साहित्रः विश्वयः श्चित्रस्य मानने श्चनस्त्रस्ति स्वत्रस्ति स्वत्रस्त्रस्त्रस्ति स्वत्रस्त्रस्ति स्वत्रस्ति स्वत्यस्ति स्वत्यस्ति स्वत्यस्ति स्वत्यस्ति स्वत्यस्ति स्वत्यस्ति स्वत्यस्ति स्वत्यस्ति स्वत्यस्ति

ति द्वासगमनाहित स्थानन्व प्राची प्राचानां या स्वाची भागों ता स्थाने मानाहियति भगत्ता को संस्थित प्रधान ४००० का हिन्द ये हा को स्थानित । त्वर् र्थः स्वाची जिति भहरण्योविधामनार्थनितः नेजविधामनार्थाः स्वाची विध्याने ता स्वाची स्वाची प्रधानित । र्थः सर्वजीति । स्वाची प्रधानित स्वाची प्रधानित । स्वाची प्रधानित । स्वाची प्रधानित । स्वाची प्रधानित । स्वाची भा की-

વસે જેનિફરાર્કિયો જાણિતા વર્ષાફિયાનિયા છે. પોલ્સ શહ્યા અર્શને તાના ત્રિક્ષિણ કર્યા પાણ છે. પાણ જેવાનિયા છે. પોલ્સ સ્ટાર્ક્સ સ્ટાર્ફ્સ સ્ટાર્ક્સ સ્ટાર્ક્સ સ્ટાર્ક્સ સ્ટાર્ક્સ સ્ટાર્ક્સ સ્ટાર્ફ્સ સ્ટાર્ક્સ સ્ટાર્સ સ્ટાર્ક્સ સ્ટાર્સ સ્ટાર

योग्निम् यैनानीनियानस्य यैनानान् तिन्यानस्य नियम् याधिस्य द्वारिष प्रशास्य याग्रेश्वत्वावि। स्वितिनिक्यान् यनाव प्रस्ति स्वत्र विवास स्वत्य स्वत्र विवास स्वत्य स्व

出る三日

1032

सापनेश्विति।शक्तिशक्तिमंत्रोभेद्दिवश्यसाधनशहेनशक्तिमंतिद्याम्युयंते।द्रतीयथोक्तप्रविधायपप्रतिप्रवृद्धति।स्वतिधायसप्रतिद्द तिशक्तामंत्रमु रायद्वयध्यस्यद्योसर्वास्त्रोत्राहिशक्तानंति याति द्रोनिनिन्तनादिशस्यसाधननप्रतिपाद् नार्थनेनयार्युक्तस्य यःसाधनप्रितितावर्ग्गृणसुमुद्दायःसाधनप्रितिगसाधनप्रपतिशक्तानंतियानुषेयनार्ग्ययान्यरिशक्तियातिरिक्तंशक्तिपद्यातियर्थः।तन्तर्द्

एवंत्रहिताधतेषुपारिषुसाधतेषुचप्रवरःकःसंप्रत्यवः।यरितावहुतासुपुरायःसाधनोत्ताधनप्रव्यनुप्रायतामंत्र्यथान्यहुतो मःसाधनोत्र वितिप्रतिभागस्यक्षता वर्त्तेप्रदः।च थयरतिवर्त्तर्थानांतुंदुलोह कंद्रष्टेकांत्रत्र भवितयोग्यद्वित्वकाधतेषुपरिसुपवित्रवित्वे।प्र वंतिदितस्यसाधनाति वरो सात्ति।च थापरुवेनिक याह्यसावित्रवासानांत्रिका साथवेषुपरिसुप्रवर्तिक वार्वितिप्रवित्वे।प्र

द् बदातस्रतेलाकसान्तिवायमस्ताप्रिमातस्त्रतीस्त्रतिन्दिवावीहरूनिम्स्यतिन्द्रतीहरूपितंद्रतीहरूनेवान्तिकान्तिकान् वस्तेत्रस्यहर्देतेश्यस्यवस्तिवहरम्माणाः त्रेणयहः कालभीमयोक्तायाकस्त्राम्यवर्कत्वहं स्तरः स्वयन्तर्स्तरं प्रविक्तायाविक्रयः वस्त्रीस्थितिक्रवास्त्रविभवममस्तिविक्तसानित्रयायमस्त्रतीप्रमानः।तस्त्रोस्तितुत्वावेतेवधवयमिन्द्रयः॥ NEON NEON

कर्यमामावर्तपुर गोशंनामाकार भारतहुः। वर्षशमहनं प्रोशशिमिता खप्रचाहुः। वर्षसहलह र्षणोशिमिताः खप्रचाहुः। वर्रामितं प्रोशिमिति। खप्रचाहुः। वर्षसहलह र्षणोशिमिताः खप्रचाहुः। वर्रामितं प्रश्मिति। खप्रचाहुः। वर्षसहलह र्षणोशिमिताः खप्रवाहिक निवलापाप्रमोहिक विवला प्रमुमेनहिक्तविकलापाप्रमोनिहिक्तविकलाप खथ्याप्रवित्रिक श्लिमा प्रश्नित प्रमानकाले में प्रमान मित्रव वार्षिण क्रामानं शाकरापने मित्रव मा भित्रामानः शकर सार्थनते प्रभेति विवत्रका प्रश्नित श्लिमा प्रश्नित काले में प्रभागित स्वामित्र युक्ता ने शिक्ष प प्रभागित्र ध्यात् प्रोप्ति सिन्दिरले मापद वे प्राप्ति श्लिमा स्वामित्र क्रामेशिक स्वामित्र क्रामेशिक स्वामित्र

गमनाहरिषयहिम्बतीनर्थः।संबरिकानाप्रतन्थः तथा ख्यान्योयाजित हत्युक्तः विद्वहरू ।तकाशिषाप्रति।काश्यातकम्नित्र्युक विम्यूनासोपनवानवान् खितुयनपान्यवपूनेत्रर्थः। सनिक्तिष्वयद्भुतेनत्यायतियहत्त्रयायाप्यद्भागहरिक्तः खा हानरार्वनलीतारार्वजनपर्विशे यभन्नानानस्पाहनयतिनयाहित्यविनयाहित्यहत्यत्वस्यपुक्तीको बीष्णस्याहिताको प्रमुख्यम्भितिको प्रमुख्यस्य स्वाप्तिकार्यस्य

गम गान्द्रा

1034

सरकारमञ्जार मर्थन्यस्त्रकालिकावित्वात्ताय्वादिक्वस्त्रमुं एकतमात्रीतास्त्रप्राधातर तितस्त्रापात्रकी प्रविवित्त सत्रीतस्वतित्रम्पतात्रिप्रपद्धिति स्वर्धात्त्रप्रपद्धित्व स्वर्धात्त्रप्रपद्धित्व स्वर्धात्म् स्वर्धात्म् स्वर्धात्म स्वर्यात्म स्वर्धात्म स्वर्धात्म स्वर्धात्म स्वर्धात्म स्वर्धात्म स्वर्धात्म स्वर्यात्म स्वर्धात्म स्वर्धात्म स्वर्धात्म स्वर्धात्म स्वर्धात्म स्वर्यात्म स्

सर्स्रीणसायुग्धत्सान्नेनसपुग्रचानोसपुग्रसापनितस्य एत्यानेरतित्वस्यं विस्तरं सारिविविद्युतंतित्वस्योगास्त्रमाने वर्षणायुग्तिस्वाण्ड्यायतेनस्वत्रात्तिः स्वितिस्यात्त्रस्य स्वाण्याय्यात्रस्य स्वाण्याय्यात्रस्य स्वाण्यात्रस्य ज्ञातः स्वाप्तिक्षित्रः त्राप्तित्रस्य प्राप्तिक्षेत्रस्य प्राप्तित्व स्वाप्तित्व स्वाप्तिक्ष्य स्वापतिक्ष्य स्वापतिक्ष्य स्वापतिक्ष्य स्वापतिक्ष्य स्वापतिक्ष्य स्वापतिक्ष्य स्वापतिक्ष्य स्वापतिक्यः स्वापतिक्ष्यः स्वापतिक्ष्यः स्वापतिक्ष्यः स्वापतिक्ष्यः स्वापतिक्ष्यः स्वापतिक्ष्यः स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षयः स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षयः स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्यस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्रस्य स्वापतिक्रस्य स्वापतिक्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्षेत्रस्य स्वापतिक्रस्

राष्ट्रिताष्ट्रस्तात्रीतित्रप्रदेशियप्रसार्वे विक्रियाम् स्वित्त्रात्रीति । स्वित्त्रस्ति । स्वित्त्रस्ति । स्व प्रमेलन्व प्रमुद्देशस्त्र रामा राजने स्वत्वात्र स्वात्त्र स्वात्य मानी व

ब्यब्रह्मतिकारः संप्रिक्तुम्भागायाः नीयागियर्भतमानेभवताप्रत्यं साप्रपृक्तिरतिसाप्राण्यस्यायोग्वितिमिनेद्वर्णः तत्रवावीप्राध्यस्य विभागस्य प्राप्तान् विभागस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस

विभिन्ने से से सम्मानित से सामानित स्वार्थित से सामानित स्वार्थित से सामानित से स्वार्थित से सामानित सामानित से सामानित सामानित से सामानित से सामानित से सामानित से सामानित से सामानित से

्रमा ०

1036

पुरंबुर् मिसर्बेण्यातेश्वात्व्येत्रपृर्विद्यतिष्येवशत्वस्त्रपृतिन्दुःस्मान्यसम्बद्धात्वन्तः वंभनतातिभानः त्रीमध्यमम्बद्धात्वस्य स्वयं विद्यत्ति। इत्याप्यवं विद्यत्ति। इत्याप्यवं विद्यत्ति। इत्याप्यवं विद्यत्ति। विद्यति। विद्यत्ति। विद्यत्ति। विद्यत्ति। विद्यत्ति। विद्यत्ति। विद्यति। व

प्रीतः चालगरः शब्द्यापारः शब्द्यस्य स्वातं प्रात्त श्रात्व भागितं प्रतिविधित्र श्रेत्व स्वातं प्रतिहित्योत् रित्व कर्णाः शब्द कर्णाः स्वति प्रतिविधित्र स्वातं प्रतिहित्योत् रित्व कर्णाः शब्द कर्णाः स्वतं प्रतिहित्योत् रित्व कर्णाः स्वतं प्रतिहित्योत् स्व कर्णाः स्वतं प्रति प्रतिविधित् स्व अपित्व स्व स्व कर्णाः स्व कर

मा-क्ष-

नित्रमन्तेनेत्रस्थान्त्रमंति।ति।दिद्वामामान्त्रवेनिकानान्त्रवेनिकानान्त्रम्त्रामान्त्रीतिक्तादिव्हेनिनन्त्रम्त पानुपनेनान्त्रयान्त्रीपपन्त्रीपपन्त्रेत्वकार्यामाणानीपविसन्तर्भानातुन्तिन्त्रमान्त्रिक्तिमान्त्रीयस्थिते।तिस्य द्विमानिनान्त्रिकान्त्रीयस्थानेव्यविद्यामान्त्रीयस्थानेवर्गनेनिकान्त्रम्यस्थानार्यान्त्रीयस्थान्त्रम्यस्थान्त् विस्मानिनान्त्रिकान्त्रमानिकान्त्रमानिकान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान

सित्रवानिष्णाः संवित्वन्तिव नाविकानिष्णाः तिष्यं वर्षताः स्थायति वर्षताः स्थायति वर्षताः तिष्यं वर्णति वर्षताः वर्षताः स्थायति वर्षताः सिति वर्षताः वर्षताः सिति वर्षति वर्षताः सिति वर्षति वर्तति वर्षति वर्यति वर्षति वर्षति वर्षति वर्षति वर्षति वर्षति वर्षत

मान्जियाविशिष्ट्रमधीः अत्मवादात्तवेषेष्टितेति वायास्मनकर्तेन धी। एवं वोवेनिसीय नेपार्व वृत्तवितु लातायान धीः महाविक्रतप्रात्मनं काववन मान्जियाविशिष्ट्रमधीन काववन काववित्र कावित्र काववित्र कावित्र कावि

मम् ।। ० १॥

1038

श्चनामहाति। चनामनति। वसनानामिक्र वायः प्रतिनिवधे कानुपपत्त हर्त्यः श्चिति कार्यित विकास सामानिक्र स्थिति वायावर्त्रमानामा स्थिति। विवाद कान्य स्थाप्त कार्याक्षेत्रमान्य स्थाप्त कार्याक्षेत्रमान्य स्थाप्त कार्याक्षेत्रमान्य स्थाप्त कार्याक्षेत्रमान्य स्थाप्त कार्याक्षेत्रमान्य स्थाप्त स्थापत स्यापत स्थापत स्य

स्रानामतेनप्रति स्रितंकोतेनका कमायि संपति प्रतिस्रितं लोकः प्रति वंगति प्रति स्रानामति को तं वर्षणानित्र ने पार्व व वमतिनीतिम एक् तीतिकाषु योगिक प्रयक्ष तो विद्युत्तर् वे पहित्रिष्टि निष्मतस्य एव प्रति व त्याति व स्थाति व क्रीया क्रियानिक स्थाति व स्थाति स्थाति व स्थाति स्थाति व स्थाति स्थाति व स्थाति व स्थाति व स्थाति व स्थाति व स्थाति स्

हामक्री पार्य पर्येष्ट्यातं क्ष्या क्रतालारि य्वुजनर्तर्था भवित्रार्यितिक्रिक लक्ष्यत्वात्रात्रात्र्यात्रीतिस्त वातिविर्द्यानिर्दे विद्याने स्वानी अधिकार्यक्षेत्र विद्याने स्वानी अधिकार्यक्षेत्र विद्याने स्वानी अधिकार्यक्षेत्र विद्याने स्वानी स्वानी अधिकार्यक्षेत्र विद्याने स्वानी स्वानी

નઢઃ મહાાનસિક્ષાસ્ત્રમંત્રન ભાગનન મહિલાને અહિલમાં માર્ગિયાના મુખ્ય પ્રતિક્રિયા પ્રતિ હતું કહેવાનો સાથવાના કરેલ ક સહિલ ક્રિયાન માર્ગિયા માર્ગિયાના સાથવાના કિલ્લો કર્યો કરતા માર્ગિયાના માર્ગિયાન સાથવાના માર્ગિયાન સાથવાના સાથવ સ્ત્રિયાન માર્ગિયાના માર્ગિયા માર્ગિયાના માર્ગિયા માર્ગિયા માર્ગિયા માર્ગિયાના માર્ગિયાના માર્ગિયાના માર્ગિયાન

॥ ५५॥ ॥ ५५॥

> न्द्र सार राजवाद्ययमारः मानाविकामः । जस्य। इषमासमानाविकामानाविकामानाविकामानाविकामानाविकामानाविकामानाविकामानाविक त बाहे समानुवयतिः वयान्यातनया स्थापितासमानाविकामानाविकामानाविकामानाति । स्वप्योदिकास्य स्थाप्ताति । स्यप्याप्ताति स्थाप्ताति । स्यप्ताति । स्यप्ताति । स्यप्ताति स्थाप्ताति । स्यप्ताति । स्यपति । स्

> > गर्श

बहुनंबन्त्रसारियसनेतेसर्थः।तस्त्रित्तातिस्रविनोलकाास्यम्णपूर्वकन्नीयभियानं।शनारिविववस्युक्तियोगसनेनकन्नीयभियानंतर्यानस्वि सिद्देत्रायार्शामनायकार्वेणप्रतिरिवर्धःशर्वकर्त्रीमितीयरिवर्यक्रियाययः। अयविविधितार्यक्षात्राक्षात्रम्यात्वानं यस्त्रोतन्त्रवर्वतेरे बहुनंबर्वरिक्रायार्थाः। प्रवेतारश्चित्रस्थानिनोविवरःयन्ति यार्थावरिकस्याप्रयामासामनायिकार्ययम् सायत्रस्थाः॥

10.40

વિવારિતા ચાઉ વૃષ્ણવોન્દિયમ સામા દ્વાનાન નારખતુ પૈયોગાખા ના દ્વાચામાં માના વિનાણવેન હોલ્દુલન ચોંધતિ પ્રવ નામન મોતિ વૃષ્ણન છે કર્યો માર ઘાયા સામ ના પિકારિયા પ્રામાન ચાર સ્વાપન સામા વિવાર સ્વાપન સામાન સ માના વિનાણ પ્રામાન સામાન સ તુમાન મામ સામાન સામા

विषम् प्रणामान्य स्थानाय सूर्याप्रसंदं स्थाप विभाग हुवः कुर्यन्तः द्वामान स्थाप्तः य सादि ताः त्याप्तात् विभाग स्थाप्तात् विभाग स्थापत् स्थापत

तुस्य दर्शनेना पान यः व्हान स्वता विरित्ता कार्यन्त्र मार्यात्रीतिकार्यात्र स्वता कार्यात्र कार्यात्र कार्यात् अस्पात्र देशा प्रकार कार्या कार्यात्र कार्याक्षणा कार्यात्र कार्यात्र कार्यात्र कार्यात्र कार्यात्र कार्यात्र स्वापान कार्यात्र कार्या कार्यात्र कार्याक्षणा कार्यात्र सिद्धितितानशागरीय-कर्जबद्दलक्षरण्यम् नायस्यद्वणानेतामनीतिषाविद्यानुस्यमग्रीतनुस्दिनेत्रथयनश्चनाप्रतियस्ययस्यांकीरजापरिस्थितप्रस् भारतुत्रावर्शनंत्रामनात्रन्त्रेयस्थलम्बुबुवजित्रमुविकाःभागतिन्त्रमानेतान्त्रेयोजस्यम्बद्धानेत्रदिनस्थलमान्त्रम

मा-ब्रा-इ

गाम ।। २३॥

व्यादेशिवानीमितिनासीनीतराश्वयरीयहरूक्वे उत्तर्यहेहतीनराश्वयंगीहरति।ति उत्तहेशाहिति॥

1042

वीशमामस्यातिस्याहतस्यान्यनामनत्यादनाद्वयदिनाद्वयद्वयद्यति एपिति।तिरः ऋतेतन्तु लन्नामनमर्थयत्यत्वयद्वत्तापितिषनतिति। स्ययादिनस्यहजास्त युग्नेत्रवर्षयेन्धायमानसाद्यःसादिवर्षः।तिरातुन्तराद्येननाःसातदेनादितियवरिक्षत्रीनमयविक्षनास्ययस्थितवर्षति।वर्षतिक्षतिकार्ययेवसिद्वनात्रि

तहेन त्या प्रधाना । सार्वे हे होती बिभावाय थालाम मासिको हात वृत्त वृत्ती विच्याया । स्टर्सिक विश्वास स्वाधिक है हे ही बिभावाय थालाम मासिक है होती बिभावाय थालाम मासिक है होती बभावाय थालाम स्वाधिक है। स्वाधिक है। स्वाधिक है। स्वाधिक है। स्वाधिक है। स्वाधिक स्व

नकार्द्शकोरितभावनिमार्चापिति।लदःशब्दशानकविनेकोकागःन्त्रिपतानचविन महोतिवन्त्रितीकांत्रात्रचापावपानाविकर्णार्गिद्ती योचीमी निमार्ची ब्वस्थितविभाषाक्रविकारिक्षणाविन्यकारिकारितितरः चौद्वितायोगः॥ M-4-5

नश्चाममार्गित्रास्त्रेश्वास्त्रविष्ठम् नोतिष्ठस् पूत्रयमामारोधस्त्रानाह्यात्र्वाहिक्षयनश्चित्रस्त्रोशेशह्यात्रह्यात्रस्त्रं स्थातेनास्त्रविहेर्यक्षयस्त्रह्यात्रस्त्रे व्यवस्थात्रम् स्थातेनास्त्रविहेर्यक्षयस्य स्थातेन्त्रस्य स्थातेन्त्रस्य स्थातेनास्त्रम् स्थातेनास्त्रस्य स्थातेनास्त्रस्य

लस्गार्तेकांत्रियायः॥ ॥लस्मार्तेकाःक्रियायग्राध्यस्यायां लस्मार्तेकाःक्रियायग्राध्यप्तं कर्त्त्याते व्यवस्य वि । बर्नुष्णलस्मायोग्ययं पियायविमार्गक्रिक्तलस्मायाः प्रविभावयोग्ययस्य विश्वस्य स्त्रीयः विश्वस्य स्त्रीयः स्विभित्ते विश्वस्य स्त्रीयः स्विभ्वस्य स्त्रीयः स्विभ्वस्य स्त्रीयः स्विभ्वस्य स्त्रीयः स्त् स्त्रीयः स्

लुष्ड-पाप्रसारेगरे शिवधानस्य गायति एक्तिकीवाम्स्य तिक्रियानस्थिति स्वानस्थिते प्रमुख्यानि एक्ति विश्वस्थानस्थ स सांतद्भरत्व अभिवेदिरितेषाकोवेतिदिति सम्बन्धि यमनोक्तियाद्वेष स्थानस्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य क्रियोजिति वितानस्यानस्य विश्वस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थ

ग्रम

1044

ત્રાતનાનેવર માધિતાશહશાનવાનુનર્રનાર વસનામાનવાત મજનાવતાનેતા સામનામાં આવાના માધાનાનું માધિવિધિતિમાન નેતાનિર્દાતાન શાનશેતૃવમાં ગમામ શામાં આવે કે ત્યાન મામના મામના માધાના માધાના માધાના માધાના માધાના મામના મામના મામના દુનિય ત્યાન મામના મામના મામના મામના માધાના માધાના મામના માધાના માધાના માધાના માધાના માધાના માધાના માધાના માધાના માધા ત્યાન મામના માધાના મ

तीरत्यतीयहर्ताक्षभधीशवरणाचनीयात्तर्विहेशकोनेत्रस्तिययोजनं प्रहतीशारणान गचनुवर्तिव्यवेद्धः प्रवहतीत्तरः शरणाचना प्रधानमानानिकर्त्ताः स्वतंत्रविद्धः स्वतंत्रविद्वः स्वतंत्रविद्धः स्वतंत्रविद्धः स्वतंत्रविद्धः स्वतंत्रविद्धः स्वतंत्रविद्धः स्वतंत्रविद्धः स्वतंत्रविद्धः स्वतंत्रविद्धः स्वतंत्रविद्वः स्वतंत्रविद्यः स्वतंत्वयः स्वतंत्रविद्यः स्वतंत्रविद्यः स्वतंत्रविद्यः स्वतंत्रविद्यः स्वतंत्रविद्

राकामः विदेशिक्षात्र वोःसर्त्र वोःसर्त्र तिवेधनका पीप्राप्तरंगाः। चश्चिति। सिनिहित्येष्ण स्वित्व स्वापाप्तकी हितिप्रकाण स्वापिति। सिन्सिहिते सिन्सिहि सिन्सिहिते सिन्सिहिते सिन्सिहिते सिन्सिहिते सिन्सिहिते सिन्सिहिकिहिते सिन्सिहिते सिन्सिहिते

भा-क्र-३

क्र कर्तिन्त् मार्शनीविधानसाम व्यक्ति है शानमेनामिक्काराक्षिक्ष सामाधिकाम व्यक्तियः प्रथयः साहेशमनिवित्तसातरहिशायमोद्देशस्थाननेनेपाप्र तर्तिभायमासुनु रात्त्वः एवंवनेहनास्युक्तहार्येषुनारमाकावितस्युनार्द्वीस्थवाशः मन्त्रकृतः व्यक्तिमाक्ष्यामिनीत्र हीविशयम्बुवर्यक्रसानमेक्षियेत्रोतविवयं स्टस्साहत्यमेननियमेत्रावस्त्रेनतु प्रधानसाम नाधिकारणा होत्यह राजिकासमाम

ફદાવિતે દિષામુજ્ય કરા જો હિંગ હરી શ્રાય કરા છે. કરિયાનો સ્ટર્ગ હરે છે. કરિયાનો સ્ટર્ગ હરે છે. કરિયાનો સામ કર્યો કરા છે. કરિયાનો સામ કર્યો કર્યો

विष्यांत्राः राममानाधीलक्षाव्यन् शसित्वनार्थितप्रस्थाने अस्तित्रस्य वानो अस्ति कानास्त्रात्वे स्वति । साधनाप्ति अपन्य विष्यते । साधनाप्ति अपन्य विषयते । साधनापति अपन्य विषयति । साधनापति । साधनापति अपन्य विषयति । साधनापति अपन्य विषयति । साधनापति अपन्य विषयति । साधनापति । साधना

गर्था

TOUG

तृन्। । । वन्तिवास्तिश्चनुपर्धास्य। वन्ति अति स्वचनुपर्धासिकः वंश्वेतायानाः स्व पर्धतिक्रीतादिष्यं।
यशासाञ्जित् स्वेतवते श्वकानयते : बुग्वः क्वाः वंद्ववित्वेत्वाने शास्ति क्वाः वित्वेत्वः वित्ववः वित्वेत्वः वित्ववः वित्ववः वित्ववः वित्ववः वित्ववः वित्ववः वित्वः वित्ववः वित्ववः वित्ववः वित्ववः वित्ववः वित्ववः वित्ववः वित्वः वित्ववः वित

ल्हामकीतविक्तन्त्रः । नेकितविक्तन्त्रः विकासकार्यके गुर्गा। वस्यानं नेवितक्षः स्वतिक्रत्यान्त्रः विवासिक्तं वस् विकृतिक्षात्रः। भानी रे

त्यानस्य। त्यानिकर्याः करवित्वस्य क्षां क्षायः कार्यास्य स्थानिक वित्य क्षायः विद्यास्य स्थानिक वित्य स्थानिक वित्य स्थानिक विद्यास्य स्थानिक वित्य स्थानिक विद्यास्य स्थानिक स्थान

तेनाहिद्द्वामान दुनामाहेदिसर्जनी वोभवती सर्वाः चक्कोकाहेदिताया पुन्तविधानात् रहतुन्द्रमानाद्वसा नविवय नादि-दिसर्जनी वोभवति।।

ग १६०

1048

सनियापित्रात्यात्रितियः कोरिस्तिकार्यार्थैतसंप्रयासलेखार्गार्थेतं स्लारितिभाषः र्यात्रातिनिकत्त्रेतेव दुःसत्तिविकतेनिक्षित्वार्यार्थेत्। विन्यातुमाने कावर्रितमतिबुद्धित्वयं सम्यण्येतिकत्वाच्यामकत्वान्यः मारिधितिकत्वान्यः स्वातिकत्वान्यः सम्यण्येतिक

पार्वह्याप्रितितिस्वसक्षेकां र्र्यवस्थिहराप्रनामधानात् अनेनसक्षेकार्विधानात्।।

1

6211 116311 11.2.3 स्थिति।श्रीवृक्तनद्दिश्तुक्तश्रमम्हणतत्त्वस्थानुकाष्ट्रहामनुब्देनीननुतिह ग्रह्माविभावत्त्वस्थान्त्रहातिनकास्थिकाशामित्रकाशामहरूप्ति। तिम्बर्गिविभागोनागर्दः विद्वतेषकणदिवादिमज्ञानभविद्यति।कास्त्रवृद्धानीहे एः प्रवीजनामवाद्वागत्त्ववात्त्वस्यायाप् तमहरूप्तिमनदाभावस्य तिनुश्वस्थायनेकार्वकाद्वत्वस्यादेवदेदामनुष्ठवेतिमनस्यति।मनुतिहास्यवेत्रम्यति।श्रविकामकाद्व याकारमन्त्रवादास्यमितिव्यति।स्यवस्थात्ववेत्रमहर्षकोदिद्यानन्यनिद्धिवननप्रविद्यति।॥स्यादास्यवेत्रम्यति।सन्ति।

स्पिर्यहणतिर्धाणिन हार्वहास्त्रधाम बाल ब्राक्ति बिम्मिल वृश्ये वो वात काहणहिहि ।स्ययान यह याने । आवस्त्रे बतिशोणि कीतिर्धाणि अविवास काल काल विवास के स्वास के स्वस के स्वास क

ग्रम् ग्रम्

1050

चन्यान्यायमञ्ज् विधिरितिमञ्ज्ञासम्बुप्तर्भवमतन्दर्भतद्विभावः चयतिगद्वेष्ठ्नेव्यवस्त्रःशह्दत्वर्थन्त्राक्तिति। चिविद्यान्याप्रः १६४४नमा वर्षार्ति ११६४%मा सन्वीरमकोषरहाना द्विपारकोरे वैदिधिनेनमा बातवस्त समस्योगा वृतेनादेशस्त्राविधानमन वर्षस्यादिनानः अस्यादिकासम्बद्धाः

स्वभाविष्ठ प्रविद्द्र स्वत्यान्ति प्रविभागिर स्वतर्भेविद्द्रिगविद्दिश्चित्वप्रति । स्वतु प्रविद्व विद्वान्ति । विद्वानि । स्वति । विद्वानि । व

तन्त्रासुर्वराधीनप्रवर्वतर्वण्यः।रिद्यारिकितिस्त्राध्योग्लम्भाष्टसंत्रप्तामाः ज्ञानिति प्रतास्त्राच्यान् द्रार् राह्यभानाऽन्त्रामाधीयस्ट्नार्वाचनर्निक भाम्यसम्बद्धानेतरेवजंतनसम्बद्धानाः व्यापनाः वास्ति।सर्वसम्बद्धानाः वास् भा-की-३

दिवसंगोर्दरंताचे॥ भक्तिप्रचानर्राप्रितिकियारिर्दिष्यमानस्पप्रकः॥ ॥मितेर्दिः॥ भक्तस्परत्यवर्धमःगृहसृत्रविययतार्वर्यमया कृकसीत्त्रस्यवेनसम्प्रतेभक्ताक्ष्येनुसृत्रविमर्वातिरिनेयधिकार्यन्तीयामार्युयक्तिप्रयाविधानान्।मित्रस्यस्यस्यस्य

विद्यसम्बद्धसंत्रायाः ॥ इत्रकारामितद्धस्य यसे स्वानेषु वकारामितद्वारम्य वस्यानिकर्तवानेकर्त्रवानिकरामितद्वाद्व विविद्यसम्बद्धसंत्रायः ॥ इत्रकारामितद्धस्य यस्यानेष्यः वितर्दः। यदिक्यस्यानुकारामितद्वरः रे रामपूरार्द्धवितद्वामितद्वामितद्वेतः द्व्यस्यानेष्याद्वामितद्वेतः विविद्यस्य । । शामि द्वामितः स्वेतन्य युख्य रह्मस्य एक्सर्वितयो मानविन्यादतः स्ववित्यस्य स्वित्यस्य स्वानेष्यः स्वित्यस्य । । शामि व्यविक्यतिस्य हाम् तः युव्वस्तरः सानिक्यं तेत्र स्वानः ॥ ॥ इतिकती वस्यदित्यवेष्यं हरसीयमादिकः॥ । याद्व्यस्य सम्

इतिश्रामन्त्रतामहोषाध्यावत्रव्यवत्त्रत्ववदहत्रेताव्यवरावेतःतीवस्याधायस्यदिनावे वारेत्तावमाहिनं। ॥ वार्ष्यतेवृत्तीः॥

H CEL

1052

ना के

भावव्यति। सन् धातन् इति। भावव्यस्थाने वर्षाने वर्षाने तृतादृशेषे अधनतात्रम् पुष्याने मानाद्या भविव्य स्वृति का व्यायमन सन्धाने निर्मानी विव्यक्ति । विभारतरेताम्य वेवेतिक्तर्तर्त्तरेवास्वातेतत्त्वस्वार्ताकेत्वतिर्वेत्वास्वात्तिक्षेत्रस्वतिष्ठात्रस्वात्तिक्षेत्रस्वतिष्ठात्रस्वात्तिक्षेत्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठात्रस्वतिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष्ठातिष ववति एको तामानिति। वास्त्वप्रतिववतास् र्विभवति। तीना विव्यतिभविष्यती मार्यः प्रयोगा उपव वते। या वत्वविता विति प्रविकारे पविष्यति वास्त्वप्रवास्त्र विवास

महिन्यति गामार्यः ॥महिन्यतीयनस्य वस्त्रायानं महिन्यतीयन वस्त्र वहं त्यानं करियो जो याने वहं कार्यान विद्याति व वानवानने वानाधारीतिनस्टरम्बिषयप्रवेतेत्रसयाःसःनुदाविषवेनसः धरोत्रास्त्रवं वत्रवतिकित्रोत्रास्त्रवना वानाविष्टर १कान्यामस्यान्तरात्रदेतदितोत्तराञ्चवेत्रवतिग्राङ्गवामाञ्चयकस्येतेष्टकं वास्तिवृक्तंग्राकंतवद्कत्ववस्यनियि नामावर्ववतेनदिन वास्ति নিমিরা-প্রস্মান্ত ক্ষমনাধানি ক্রিয়ারিন্ত ক্রিরান্ত কর্মনার্ভ করিব কর্মনার ক্রিয়ার ক্রিয়ার করিব নির্বাচন ক্রিয়ার ক্র <sup>हानैय</sup>मनतेर्न्हाकणमन्यमंताविमस्त्रित्रप्रतिहरकाञ्चनियातामंत्रीतिर्गरेणसम्त्रानियातेष्ठानियात्रस्त्रतेर्न्हान्तर्व नवेतातवयमिति।द्वपुनर्नवेति।हतेत्वत्वरेशेबोधूतवर्तमानो प्रवादनो प्रविध्याववर्तनेतायि।हत्वेति वेति वयमितिः नवाति जनसाराजाता ।नेवमधिकरिंधकी मार्थः।दिकार्मानिर्धनस्यामकामा वृति से बीते रूत्र तरं वता की को तेव से विशेषानिर्धनी प्रति की मार्थनी मित्रकारे होती है ते देव है ति मालाद्भिक्षंबतितरः वृधिवातिबेधेनावसुसुरानिवातवालेद्द्वातीत्वरूपावकाशः वावतम् हेत् पूर्णमे हेत् योवकाशः । इतः कलित्रवामा कार्द्दोपपंपात्रवात व्यवच्छोम् ऋषुराञ्चाम् कोलरमवतिवृर्ववित्रतिवेश्वनामतार वृर्वविद्यतिवेशीयकवः नवकवः स्वनश्चनश्चित्रवावस्यानियानकोर्तिरियतर नवित्यती।

1) 201

ग्रेलवस्ताध्तंप्रवित्रानिवयान्वात्ततवर्तमानवानस्ववायानावस्तिविध्यद्धिको मृत्विताध्यंतरः त्यात्।श्रद्धोयानकात्तिवेशवविधानाभावेवन्त्रमानकात्तस्यवधानस्यात्।

ित्रस्य ॥ ऋतिं हत्यार्थ्यः ति। एर् प्रेअप्रितं रूपार्वातिश्रसमात्रविद्धः हितायानि सायाति हतेल मृत्वः स्पर्यस्य तुम्यस्य अस्ति। स्वर्धात्रविद्याति स्वर्धात्रविद्याति । बाट्नवर्धातविद्याविद्यात्रिश्चातेनात्रव्यतिभावः ॥ सन्यति स्वराति स्वराति स्वराति स्वराति स्वराति स्वराति स्वरा

विध्यतः स्वयानकार्तिरत्धावद्यामिताकस्तिभ्यवास्ति।प्रार्थितास्ति।प्रार्थितास्त्री।प्रार्थितास्त्री।प्रार्थितास्त । यानकानास्त्रीयमित्रप्रविद्यतियत्तर्यः।स्त्रवैधारिति।भावियानकान्यः।स्त्रवीयत्यानिधानाः।स्त्रविद्यत्यानिधानस्त्रविद्यति। । ।। ।। ।।

m50011

मानाप्रतिष्ट्रियार्थकोनीत्रात्रकोनीत्रमानीपुरुपतिष्ट्रेयाशादिधानोथीमार्थकोनयात्रिक्षित्रद्वित्रियात्रिक्षित्रयथानिहित्रद्वित्रम्यत्रिपहित्रद्वित्रम्यत्रिक्ष्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्

ण बचन माळा । ति मधी हो मुन्नी ने निर्देश का के स्वाधित के स्वाधित

118001

1056

कः राजिस्ति। चर्चते पदि व्यक्तिकाले। पर्वादवादि संस्थित । इस्याक्तितात्तक्षक्षेत्रस्था । वस्यक्षित्रस्था सम्बद्धक्षित्रस्था । वस्यक्षित्रस्था । वस्य

म्यात्वयण्यन्त्रभातिकारितिययपित्रोतित्वकः यंक्ताविर्णक्षित्रभः स्वित्वयण्यात्वर्षिकः याय्वाविरक्षत्रस्व विव्यव वियानस्याक्षत्रम्वित्वविद्यास्य स्वित्वयः स्वित्वयः स्वित्वयः स्वित्वयः स्वित्वयः स्वित्वयः स्वित्वयः स्वित्वय त्रमाविद्वयः स्वित्वयः स्वतः स्वतः स्वतः । । । स्वत्ववः । । । शेष् प्रदेशात्रिकः स्वतः स्वतः याय्वातितः स्वतः स्व

रंग नामस्त्रात्र व्यक्तिकोनेवविवयेग्याचीयस्त्रितिवर्वयस्य संनेत्त्र क्ष्यान्य स्वतिकार्यक्षात्र स्वतिकार स्वतिकार्यक्षात्र स्वतिकार्यक्षात्र स्वतिकार्यक्षात्र स्वतिकार्यक्षात्र स्वतिकार्यक्षात्र स्वतिकार्यक्षात्र स्वतिकार स्वतिकार स्वतिकार्यक्षात्र स्वतिकार्यक्षात्र स्वतिकार्यक्षात्र स्वतिकार्यक्षात्र स्वतिकार्यक्षात्र स्वतिकार्यक्षात्र स्वतिका

ल्र रस्ताहारिशिक्षित्र अप्रचारामानाशिकर्याप्रहराषु वनश्णेत्रकोषानामानाभर्यानाभितिसंगीधनंन शःगोहेन् स्त्रित्रियायम् वितः अन्यस्थिते । विकत्रितो करोने सामाद्रोत्रभविष्य व्यक्षितारिकारामाविष्यमविद्यमित्रीयस्थितास्य सामानामानामानामानामानामानामानामान

स्ट रः सहाभग्नहिधितिस्ववश्याप्तवास्त्रिक्षित्रया स्वाहिक्षित्रया सामाविकार्गितिनक्षित्रिक्षेत्रया १९ विश्वा विश्वाप्तवा स्वाहिकार्गित्र स्वाधिकार्गितिनक्ष्या । विश्वाप्तवा स्वाहिकार्गित्र स्वाधिकार्गित्र स्वाधिकार्य स्वाधिकार स्वाधिकार्य स्वाधिकार्य स्वाधिकार्य स्वाधिकार्य स्वाधिकार्य

॥ ३०४॥ धम

प्रमुवामवीतावर्त्तनाः ।।ए१एउवतावर्डितेउपनोवोरीराः।शर्थानामकाधिविशेवः ग्रम्यववाधवृष्टवीतावरेविशेवः ।। वकीः ग्रीस्थानामानान्यस्थितार्थिवर्ताः।

भा-के-इ

1160611

॥स.स्टिब्स्थिरः कालाञ्चरराप्रा

1058

भांभा । भावस्थितिमिदिशः भावस्थीतमिद्दशः किवा । पूर्वते भवन नावस्था । स्विते भावस्था अस्य प्राप्ता । स्विते भावस्था । स्विते स्वते स्वते

द्रभाकाख्वरप्रामम्यादाननेतामार्गाततः न्यार्थकः अवशानुषु वलाननीतित्रयारिकावियनानन्तर्यद्रनोयसमारः । इंदेतुनाीति। प्राणिनापिते कर द्रावपरागः) १वं शक्तकंट का नातिबेद् बाकंटक शर्शकास्यालेशः १विष्योगित्रयोगित्रयोगित्रकादाकः । १विष्योगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित्रयोगित 11 Sos11

ચચરેતિવાનાઈયું≑તારિજાવશુપાચિંગામેવાનુપત્રિવાઉપાયણકૃતાચે,ભાગનેવાદિવિક ગોનીધાત્રાહે હંત્યુલ્નનું કેતેવિતદૃ∪શ્ચાવદત નાવે હાલ્છ જરૂર સર્જી વ વચિતિ ભાગનામાં મામના મુક્ત વર્ષ સર્જી માપના જ હોન્યું માના પ્રત્યાના દુષ્ય કર્યો છે. કર્યો હોય કર્યો મામના સ્વ ત્યુપાદ્યા વૃત્તે વાગ્ય કે કે ચાત્ર્ય વર્ષ પ્રત્યા વર્ષ વર્ષ સ્વત્યા માર્ચિક સ્વત્યા માના કર્યો હોય કર્યો હોય સ

च्यानस्त्रास्त्रकारमारामान्यान्यानिकार्यावराचनाविक वर्षाद्वः यचानवर्यतेर्मनतिम्त्रतीयत्रत्यवर्यविक्रीयायान्यवर् त्वनतेर्भवत्रप्रविक्रीक्षं व्वन्तर्प्रवित्रीतामामार्वे व्यवस्त वर्षात्रकार्याच्यायायायायायायायायायायायायायायाय यं मक्षत्रप्रवाद्यक्राप्तितारामारात् लागिताद्वे वैतेषेत्रयामार्ज्य लागितिवययाध्यायस्यशिक्षाः नादामात् वंभवानभिनीस्य गानाय वाध्यायस्य वर्षत्रोष्ठविक्षतिविक्षतिविक्षतिविक्षतिविक्षतिविक्षतिविक्षतिविक्षतिविक्षतिविक्षतिविक्षतिविक्ष

की वृपरि श्वतासंगिष्ठसं विकासियिः पिक्ति पानावेपिति। भग्ने यशिकाने वोत्ते ग्वति ग्वति स्वतायाने यशिक्ष स्वति व विति हैं श्वतर्भविः तत्रवाकर मारेष स्तिभागः साध्यत्वप्रश्चीमारः। प्रमाणकासः सनं ह प्रमान्द के दिए सा॥ श्वास्यात शर्वभागाः गोसाध्यस्य सर्विति ॥ प्रक स्वित्व शासाक्षेत्रस्य साध्यति विकास साध्यति विकास सम्बद्धाः सन्ति सम्बद्धाः सम्बद्धाः साध्यति विवेद स्वति ।

म् । १२०३।।

1060

ङ्कत्रीपन्नपुरुर्गाक्षमणीवि।ङ्कत्रीतीरीयपुरासय एकतारी सर्यास्यकार्यस्य अस्ति।बिहास्योत्यस्य विषयियानामित्रस्य विरुष्मानेबन्धेयाङ्कत्वसम्पर्यक्रस्ति ग्विस्तवासीस्याचारान्यानार्थास्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य तिभावपिरमञ्ज्यसम्बन्धाः

किव्यविषयित्यर्थः। श्रम्पर्तिरावभावाषाप्तरित्यर्थः। स्वेतितीसाख्यप्रान्तत्वेथातुवास्य साम्वेत्रं उत्तर्ति। सार्वधातुकेयाप्तित्य समावेत्र राष्ट्रत्यारिः गाउत्तर्थितितितेत्वपर्त्रमाराष्ट्रियायसिब्धाद्वतेत्व स्वारक्षेत्रवित्तत्त्वस्यातित्वास्त्रितिः हिस्ततार् त्यक्सादेधस्य स्वेति । अ।। 1130311 10.35.3 વામમામા અમ્મા ભાગમાં ભાગમાં તે માર્ચ કર્યા હતા. તે કર્યા કરા કર્યા કર્ય

1150311

िश्वित नारियानार्थीज्ञावसंप्रकृतिभन्नसम्बर्धः माध्यभविधन्नभविज्यतिभेनर्तिस्थायान्यस्यात्। स्थानिक्षित्स्यस्यानिक्षित्स्यस्यानिक्षित्रस्यस्यानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्यस्यानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्यस्य स्थानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्यस्य स्थानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्यस्य स्थानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्यस्य स्थानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्यस्य स्थानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्यस्य स्थानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्यस्य स्थानिक्षित्रस्यस्य स्थानिक्षित्रस्यस्य स्थानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्यस्य स्थानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्यस्य स्थानिक्षित्रस्य स्थानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्य स्थानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्य स्थानिक्षित्रस्य स्थानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्य स्थानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्य स्थानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्य स्थानिक्षित्। स्थानिक्षित्रस्य स्थानिक्षित्रस्य स्थानिक्षित्। स्थानिक्षितिक्षित्। स्थानिक्षितिक्षित्। स्थानिक्षितिक्षित्। स्थानिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्ष

1062

११ स्थायहमास्त्रपंत्रम् वाचावनवासकत्त्रवामानानस्त्रिकाम्स्रवामान्त्रस्त्रम् स्थाप्त्रस्याक्ष्यास्य वास्त्रीतः स्थाप्त्रस्य स्याप्त्रस्य स्थाप्त्रस्य स्थाप्त्रस्य स्थाप्त्रस्य स्थाप्त्रस्य

हर्ष्याहरू के त्या प्रेमित विष्णे विष्णे विष्णे विष्णे के प्रेमित के प्रेमित के प्रमास के विष्णे प्रमास के

कान् सितावायका नामयाने न वास्ताविभाव अवसीर धारिश्वाता च प्रत्याता गरीष्ट्राह्म स्वर्गत च कारणाविवा आप्रतं मारिवर्खः विस्ति विस्ताव वे वाव कृष्टिम् निक्ति त्र अप्रोतिभवातु कृष्णे वनसि धारितिक स्वर्गत स्वर्गत स्वर्गत स्वर्गत स्वर्गत स्वर्गत स्वर्गत स्वर्गत स्वर्गत स 11 60RH AL-44-3 न्यार्शःसीरिति बर्गिन्द्रम्यानसन् योद्यि वृत्तरम्भूना । वर्षमभूतिक्षित्रम्भूत्रम्भूतिक्ष्याम् । वर्षायमिन्द्रम वृत्तरम्भानम्भूतिक्ष्यान्त्रम्भूत्रम्भिन्यम्भूत्रम्भन्यम्भूत्रम्भूत्रम्भूतिक्ष्यम्भूत्रम्भूत्रम्भूत्रम्भूत्रम् वृत्तरम्भूतिक्षयम्भूतिक्ष्यम्भूत्रम्भूत्रम्भूत्रम्भूत्रम्भूत्रम्भूत्रम्भूत्रम्भूत्रम्भूत्रम्भूत्रम्भूत्रम्भूत

साति श्री भाग देन हम्मा में में स्वाचित के मान हो हो हित हम की स्वाचित हो हित हम स्वाचित हो हित हम स्वाचित हम स्वचित हम स्वाचित हम स्वाचित हम स्वाचित हम स्वाचित हम स्वाचित हम स्वचित हम स्वाचित हम स्वचित हम स्वाचित हम स्वाचित हम स्वाचित हम स्वाचित हम स्वाचित हम स्वचच हम स्वचचच हम स्वचचचच हम स्वचचचचच हम स्वचचचचच हम स्वचचचचच हम स्वचचचच हम स्वचचच

भ हे उस्ता धारी

भवनेष्मविद्यतिष्देधतेषत्राम् अपनामानित्तुव वनम् मर्धात वस्वाविति। स्विद्यापे सिप्टः एकोविरोवः। त्रह्मव एकस्वर् शिरकोविति।सित्रीत्रामिक व्यवस्वरहः । साम्मस्तिनिति स्वाध्यत् स्वति। भवः करिवनिते व कार्यः । त्रर्थः।

Trons.

लंदे। सन्स्यूरी तो चंत्री सम्बतंबिर ध्याता चयूनी हायस समस्यारी सर्वा विश्व कार्य तार्वा तीत्वाति विश्व ते उदा विश्व विश्

स्तं देशकास्त्राह् वं क्रावि पायो। होरी सहार्त्रहीत यह ताकर्त्रको अकर्त्र वं ाय हातमन् वर्ता हो ताक्ष्यकार निर्मात कर नियानिन वर्षा के वर्षि कर विश्व कर नियानिन वर्षा के वर्षि कर विश्व कर नियानिन वर्षा के वर्षे कर विश्व कर विश्

ति। कप्रत्येत्र्यं। तस सर्वापवारनारितिभावः। संवादिति। विकतन्त्रस्त्रं व वर्नारितिभावः।।

11.30AN

िन यो गर्नाहासिति। संस्थाने स्वित्र अन्तरित्र अन्य सारका ज्ञाना स्वत्य स्वात्र कार्य स्वात्र स्वत्य स्वत्य स्व स्वतित्र स्वत्य स्व

गर-तेग

विविधिताउत्तरस्वरिताकः एकः एकारेगानवर्षसम्बद्धमस्य वीन्त्यवितस्यितस्यितस्य विविवनवितितिनितिक्यास्य

1066

लाहुक्तामार्थिति कार्येनेञ्च पर्कारितेकामानित्वहिर करेशः ग्राह्मार्थियकोरितियार् श्रृत्वाचीर्वववेश्वतंत्रेम्यासापुर्वेशिता समयानिस्वेधकतार्

विदि सार मोइन्म सिरार सारात्रका कंपिति र का दि हो सान सारात्रिक के को दि शिला साम सारा सारात्रिक कर्य। सारात्रक कंपित क

स्वन यह संस्थान्त स्वर्यारी नामिनेमान व स्वासिक व स्वारिकित व स्व उर्शनाम प्रत्नाति कत्र यक्ति कामाम स्वीर्र र गांपवि स्वाती स्वयं

होगारचामञ्जानंदेशरतिनिन्न यानिरेशस्य भरेक्षान्य पिरोजन्द निननमात् सन्ति नम्बन्धान्य प्रमुख्य स्वति न स्वति सम् य चाने भागवानि वर्षाते स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति सम्बन्धान्य मात्रे भागवित् स्वति सम्बन्धाने स स्वति सम्बन्धानित यद्यात्र सामिरोयन्त्र सन्ति सम्बन्धान्य स्वति सम्बन्धान्य स्वति सम्बन्धाने समित् सम्बन्धान समिति समि

usoku

ध्यतिनेतर्ति।एवेदिविज्ञयपनिस्कार्वरद्वापप्रमादिनिर्विधेत्वारप्रमथस्य इर्शतिः सथिकारधातुविदिनेतिवस्त्रंज्ञातनस्त्रं स्थातिविदिकारिय मन्त्रानिति।एवंप्रमथिवर्ति।यकार्त्वोपस्वजापनीविष्यकात्वनाद हृजयहतासार्ववर्ति।यहतिवस्त्रात्वेपतिवस्त्रात्वेपतिविध कत्यक्तरतिवस्त्रयहरूपाप्यनायस्ट्रह्तां नावकान्तर्ज्ञ वप्तस्तिव्यक्तन्त्रयहरात्वकतिस्त्रात्वेशानितिस्त्रवस्त्रव

गोन्।।।प्राप्यस्ताहिति।हलाक्षेत्रसम्प्रयस्तानु वर्तनान् प्रजन्हान्।सन्दित्रसम्प्राः।।।हल्क्षाः ।। इत्रक्षाः ।। इत्रक्षाः ।। इत्रक्षाः ।।

युक्ती प्रशिक्षो॥ ॥उर्र ने॥।यायन बनाहिति। यञ्चन घोषिन भवतितिन्युद्रेन भवति॥

भावायाचिकक्रिकामधिकामकावानयाजीनातिववने॥ । स्युवाधाकावायुविज्ञक्षारक्रतेभावाद्रियेत्तीयाधायमत्त्रीवे योदेवश्वमाद्रिकेम्॥

りろっつり

1070

નર્મમાનો પાનનપ્તાહિષાં ફાંકરિયા વૃત્તામાં એ વૈદેશાના વાય હવા મોના તે વિદ્યા ને વૈદ્યા હતું. મોના માના વિદ્યા હતુ મામાં માના માના હતું કર્માં વૃત્તા કર્માં હતું કર્માં માના વૃત્તા હતું કર્માં માના હતું કર્માં હતું કર્માં માના હતું કર્માં હતું કર્માં માના હતું કર્માં હતું કર્મા હતું કર્માં કર્માં હતું કર્માં હતું કર્માં હતું કર્માં હતું કર્માં હતું કર્માં હતું કરમાં હતું કર્માં હતું કરામાં હતું કર્માં હતુ કર્માં હતું કર્માં હતું કર્માં હતું કર્માં હતું કર્માં હતું કર્મા હતું કર્માં હતું કર્માં હતું કર્માં હતું કરમ

न्या शंसाम मन्त्रालंसितः नाशंसान्यभ्रमतार्थनं कासनतेमा नाविस्ययस्थित्यानार्थियानात्ने स्वतीरहरू नशंसानिहे स्रवस्यय ध्वेने वात्रान्या शंसावीरिक्य वालेक

क्रिकाश्चानियान्त्राति। यना शंसार्यप्रिहेश्र क्रिक्टा क्रिकार्य क्रिकार क् भूतर्वह पत्र वाति अञ्चलताताताता विद्यामा वात्रि राध्यवाताताहरम श्री-ध्याध्यका हत्त्वतहे व व वृत्याव विद्यापति हत् पूर्व विद्यापति हत् पूर्व विद्यापति हत् पूर्व विद्यापति हत् पूर्व विद्यापति विद्या

।सि पाक्तिप्रवचनेन्द्रस्यानंसावचनेद्वः प्रतिवेष्ठेनास्प्रियवचनेन्द्रस्याशंसाचनेन्द्रः भवतिविप्रतिवेप्रेनासिप्वचनेन्द्रः दवता मशावकाशः उप स्मानम्बर्धाम् मार्थानित्रमानीवाल्ट्रं वयावयप्रिवस्थान्य वित्रे वित्यन्य कृति । त्यावयद्वामः स्वयं स्वयं स्वयं स्वरंभातः सार्थान्य स्वयं स गान्यनिष्यनतात्र्रे राजेद् छोतिषानाः शासकातत्रभवितवासेयत्येते शास्त्रीतेभविष्यक्षतिवेधात्मिद्देवेतत्वशास्त्रविधा तायकोको प्रतिकश्चित्रः शर्वहरूपयोक्तेन स्व्यति॥कञ्चित्रहिद्देशेष्ट्रीहृद्द्रः सेयात्सोत्रशालयद्वितिष्ठ यत्रोवेरेनो च । संवजाः शालयद्वितो इदिहित्मूतकानसंप्रभितनादाहित्मूतकानसंप्रभितनाद्वयुन्धांसद्वितत्वादित्मूतकानवविवर्धकानावन्त्रयाध्याद्वरादिनिव्य कोर्धभक्तितव्यक्षणावीतिवास्यक्रकानिभोक्तवस्थि। अन्यर्धिनीयत् स्यते।किन्यव्यविवानिकानिवानिकानिवानिकानिवानिकानि चवश्येत्जननार्भित्रतार्याति॥

र्यः कालः सम्भवर्वस्पर्वस्परवः कालः सम्बातिनिक्यानिकियाग्यस्य र्यः कतनारानाति। जननाति वाति । एतर् कं भवति विद्यानी व्यर्थे। उनि यक्तेरः स्व कि यात्रकरोतिवित्रेत्रवात्रामस्यामनं काप्रासामध्योकोर्यात्रा स्त्रमन्त्रम् स्त्र्लेन्तृत्यसाधिककोः खेकियोस्यार्यति। सस्य विनामनर्थ भवताशहलदःवृक्तेचार्यसंता।

1160611 111-14-3

स्वस्थानं प्रविद्यानिक्ष्यः प्रतिविद्यान् नात् स्वायं प्रविद्यान् विद्यान् विद्यानिक्ष्यः स्वायं विद्यानिक्ष्यः स्वयं विद्यानिक्ष्यः विद्यानिक्ष्यः स्वयं विद्यानिक्षः स्वयं विद्यानिकष्णः स्वयं व

एड्डिविहितार्द्रिवया वार्कानसन्वसनंत्रतिप्रदक्तं नाम्ययामात्रम्यावितन्तालनात्रार्थः तर्कंडिग्या समाप्रिद्र्यसंबंधानेवस्नाविद्याव त्रापरनवर्द्योहिदस्तात्वस्य सम्माननंत्रस्य मानस्य स्वात्वपरियः स्वतेत्रसमास्य सुर्द्रस्तान्त्रनीव वस्तात्रस्ता ग ३,९॥

1074

नान्यातत्रलहिष्यरंगारागत्रपृष्टियानेतरेहरू लहुत्वादिवार्गयतेनेप्ररंगम्हरू लहोत्र्योतानुबन्धात्रप्रात्माययान्त्र प्रमापमार्थनारतिरेशरू भूतभदिय एर्शेयारानेतनुर- लहोरिधानेयायतेनेहरू नावेकाययाकान्त्रप्राययतेन्त्रायकार्त्तात्म तृष्यतिष्येयारानेतुनन्द्रस्यात्मावस्त्रपिश्चातिकारात्रप्रात्मायस्य स्वात्मायसम्बद्धात्मायसम्बद्धात्मायसम्बद्धा

नान्धतन्बिक्षपाप्रवेधस्मिष्णयोः॥विष्ठशिष्मिक्षेप्रतिवेधातुचैनोन्धयत्व्चरितेवोचैतानान्धतन्वन्यपिवेधेत्रः-लुठोः प्रतिवेधःनान्धात्वत्वविष्ठत्रः-लुठोःप्रतिवेधारूष्ट्यः।अधनन्त्रत्ववेदिविधानं।अधनन्दद्वनेद्शितिवधनेप्रदेश्वतेष्ठ ते।तन्बोहोष्ट्रवेत्वनदिष्यप्रतः तत्रनदिष्टिः प्रतत्तेत्रानुः न्दर्वात्रत्वायधानानं।लुरः न्दर्वात्रत्वायधानानं विष्ठ ।लु.दोषिवये न्दर् स्मतान्दरत्वविधवेतुः-स्पाताःअच्युन्तर्वदिधातुः कात्र्वात्रस्याप्रयोगान्त्रवेश्वविधात्रात्त्व ति।वाधतन्यप्रविधातिक्षेत्रवेत्वविधात्रक्वनेवर्वात्रिक्ष्यो ॥विषयित्रप्रतिव्यत्वेधात्रक्ष्यविधात्रत्वेश्वविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्षयात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्ष्यविधात्रक्षयात्रक्ष्यविधात्रक्षयात्रक्ष्यविधात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्

होर्नर्वे। नहेयुरिस्कास्ट्रिनस्त्रिविह्नाञ्चविद्रतयाः प्रतिषिक्षत्रे॥ ॥भवि॥श्रक्षियाप्रवेषाद्यप्रिति।एनद्वापन सर्वातेनाताया रचनिद्र १ व्यवस्ताप्रध्यविद्याप्यवस्तात्रीययोरिनिहन्ते। चन्द्रीराजारणिनिएन सस्त्रस्प्रयोजनेकान्वारिनिमा वः॥ M 4 3 NSSON स्तिष्टनाप्तितिक्षणपूर्वभाषाम् विद्धार्थाः त्रविभागेष्यस्य के प्रतिवस्ति वैद्यार्थाः विद्यार्थाः विद्यार्थाः व प्रत्यकेन्द्रवार्थाः प्रतन्ति विद्यार्थिः स्वद्रात्वामानितिवेदस्यामाने वद्यानकः प्रतिकारिकः स्तितिनव तृति नामान द्राप्तकेनस्तृतिकः स्तिवार्थाः विद्यार्थाः विद्यार्थाः विद्यार्थाः विद्यार्थाः विद्यार्थाः विद्यार्थाः विद्यार

च्यत्तान्त्रप्रातिषात्रभावत्त्रभावत्त्रभावत्त्रभावत्त्रभावत्त्रभावत्त्रभावत्त्रभावत्त्रभावत्रभावत्त्रभावत्त्रभ स्राधानस्मापारस्तिषु वात्रस्यपरस्तिकेतादिनिःवानिष्टकान् सम्बन्धिनन्येतन्त्रभीत् त्रेयते।द्रतिद्वयाननं स्रीतिक् हृभावत्रभावत्रभावविद्यात्रभावत्रभावत् स्रम्भावद्वस्यात्रभावत् स्रमावत्रभावत् स्रमावत्रभावत् स्रमावत्रभावत् स्रम न्यात्रीयक्षराज्ञेन्यात्रात्रीयात्रात्रीयात्रोये वाद्रवेश्वयोज्ञित्रात्रीयः वाद्रवेश्वयोज्ञात्रीयः वाद्रवेश्वय विद्यात्रीयार्द्रवाप्त्रीयात्रात्रीयात्रीये विद्यात्रेये साधीक्ष्यवाद्रवेश्वयात्रीयः वाद्रवेश्वयये विद्यात्रीय विद्यात्रीयं वास्त्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्रीयात्री भागान्य । जनतीयः भागानितिदिकाभोगवित्वेयं सन्दर्भः सामानितिनिद्धांगेयतिवयोवतः वः वीवेत्रिः शृत्रस्यामानितद्यां स्रोतान् । जनतीयः भागानितिदिकाभोगवित्वयं सन्दर्भः सामानितिनिद्धांगेयतिवयोवतः वाः वीवेत्रिः शृत्रस्यामानित्यवोद्दरिता महाजिन्स्य भागाने क्रांत्रिया विश्व वे वे वे वे विश्व सामितिस के वी वे वे इशान ने दे विज्ञानी का सुर्वे के वासिन हो होती है। भागानिकाम् त्रीतित्रां वर्षः सूह मृत्ववष्टे सन्त्राम् त्रापिनितेषानिभागोत्रैश्र्ववभागातिकात्राविकात्राविकात्रा न्यास्त्रामाने क्रमनत् वोस्त्रिभावदात्रामान क्रान्यस्त्रिमानिद्धिवन्नत् इतिवानित्राः । माधनानिवादिनविदन्नवास्तिविष्य स्यत्।यभोर्यकावनकास्यवर्षकामवयास्यतितितत्तर्यस्यक्तात्वति। साध्यति । साध्यति । साध्यति । साध्यति । साध्यति । स वातिवातग्रवभितानज्ञकिवातिवताविभविदिशति । विजेश

मात्रमित्र पातिवात्रोरिक्याः वेदर्भवर्षाचीवरावेष्यस्थानिवरावेस्त्रकातीभाग्यहणसंबिधवेषये विहिः विवस्तायनतिवन्नविभिन्नध्वेषातिहस्यातिक्रेत्री 

n 6501

॥५५५॥ म्ब.सु. સંવેતાનાદિવાલીમાં ગ્રાષ્ટ્રાંવેવરિકાનું મોનુન્યામાન નેતાને વેળા મોલમરિકા ગ્રાફિયાન કર્યા છે. આ માનું કર્યા કર્યા કર્યા છે. આ માનું કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા છે. આ માનું કર્યા કરા કર્યા કર

श्वेन्द्रः प्रदेशभाविश्वक्रमाविद्यान् कैनावधानकाम् ति नाम् विद्यानिक्षानिक । विज्ञान् विद्यानिक विद्यानिक विद्य भवनंत्रवेद्वानिक विद्यानिक विद्या

नं हर्नाबधिन्तर्गाद्सर्वेयनिनाविष्नसिनिदितनेतिस्थानथैनासगद्वितायथेद्रभवनासानेतिस्त्रिद्धितप्रस्थनत्त्रं यात्रव कोनेतिकात्रनमस्त्रिद्धितर्थीत्रावेयनेत्रको गतर्राताः यरपक्ते जैजिने केचतिन्त्रको प्रतिनित्रको साथितात्रको स्ति स्वोक्षेत्रकात्रव्यवित्राद्धिजयित्रवात्रस्य प्रवास्थाने स्वयं स्थापनित्रको स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं म ५ ४ ४ भा सम

1800

ત્ત થમિનિક્સિફિનિયાર્ય અભ્યામિયમે મુર્ગિક્ષ તામિયમો ને તેમારિકારિકામાં રિકારિકારિકારિકારિકારિકારિકારિકારિકારિક મુદ્રતા મોથોનામિયા પ્રતેત્ત્રે વસત્વે માર્ચ નૃત્યુ દત્વામિદિનેશ્વેડ જાયો માત્ર પ્રોપ્તા માર્ચિક પ્રયુપ્ત માર્ચ પ્રમુ વ્યવ ભાગા તિકિયનિતાના પ્રાપ્ત મુખ્ય કોળી મોરિકારિકારિકારિકારી પ્રાપ્ત તેમાં ત્રીકાર્તિકારિકારિકારિકાર્યો પ્રાપ્ત માર્ચ પ્રમુખા તેમ માં પ્રોપ્ત માર્ચ પ્રસ્તા ત્રીકાર્યો પ્રાપ્ત માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ પ્રમુખા ત્રીકાર્યો પ્રાપ્ત માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ પ્રમુખા ત્રી માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ માર્ચ માર્ચ માર્ચ પ્રાપ્ત માર્ચ માર્ય માર્ચ મ

द्रचंपुनीर्दिकार्यतेनिषत्रमण्डिमार्थ्यद्रतिम्ब्रितेनिष्ठमणारियुग्यमानियिति कञ्जानिशेष् गानिकेनिष्ठिनिष्ठेनिष्ठेनिष्ठेनिष्ठेनिष्ठेनिष्ठेनिष्ठेनिष्ठेनिष्ठेनिष्ठेने स्विति कर्यानिश्चित्र विश्विक स्विति कर्यानिष्ठेनिष्ठेनिष्ठेने स्विति कर्यानिष्ठे स्विति कर्यानिष्ठे स्विति कर्यानिष्ठे क्रिकेन्द्र स्विति क्रिकेनिष्ठे क्रिकेनिष्ठे स्विति स्विति क्रिकेनिष्ठे स्विति क्रिकेनिष्ठे स्विति क्रिकेनिष्ठेनिष्ठे स्विति क्रिकेनिष्ठे स्विति क्रिकेनिष्ठेनिष्ठे स्विति क्रिकेनिष्ठेनिष्ठेनिष्ठेनिष्ठे स्विति क्रिकेनिष्ठेनिष्ठेनिष्ठे स्विति स्विति क्रिकेनिष्ठेनिष्ठेनिष्ठेनिष्ठे स्विति स

ाद्दत्रचंत्रधारिकपंत्रवराधानंश्चियाकंश्वतत्वतिदः प्रतप्रापदाश्यातंश्वियोविकोत्त्रोतिपुत्रवेतत्वरादितीयाकं श्वितं रहतुदेशद्वोत्रश्चत्रप्रविधार्यक्रियाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्याद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्रयाद्वीत्रयाद्वीत्याद्वीत्रयाद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्यात्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्याद्वीत्यात्वीत्यात्यात्य

भा-हो- आर्म ने ये रित सार्य ने एम प्राप्त के कार्य वे कार्य वे कार्य वे कार्य वे कार्य के स्थाप ने अपने कार्य के स्थाप के स्थाप ने अपने कार्य के स्थाप क

કુર્દ્ધનિવાગાના સર્ધને ત્રેપીય વેચેપાનિયા આગાળિક તેપ ચાનો ફળને ના પ્રનિવાગ તે વેચે પ્રતિવેચ કર્યા કર્યા કર્યો કે તેમને તેમાં માને કર્યો ક

केंद्रेड्स धम

नै के स्मिन्न हु युन्ह खेन्न हु उननेने कार्रिन इसे मित्रिन है। या या भारताह प्रयोगीत स्वार्थ के स्वर्ध के स्वर यन ने कार्रिप्रयोगीत के स्वर्ध के

1080

पेकातिप्रतिषेध्यविकास्तिस्तिकेर्वेतस्तनार्वाभितिकत्तस्त्रपुणकषणांतरुपोधार्पतिपत्रिभवनगानितिभवनेत्रास्त्रपादार्विकारित्रपति

प्रेयाहिराग्रेप्रकातेनुहमात्रा।किरायेपेगरिथार्थानुहसाव वार्योगेत्र स्विश्वेणाविदिनः हमानेपेगरिवासेवारिवासेन्त नेपेगरिवासीय स्वन्य नेपेगरिवासीय स्वन्य नेपेगरिवासीय स्वन्य नेपेगर्या सिन्त हिन्दे होने वार्योगे स्वास्त स्वन्य स्वयं स्वयं

र्भिज्ञीयस्येवाध्यायमस्यद्वनस्यदङ्गेभाषपर्भिनेत्रीवस्यध्यावस्यतीववर्धित्यवस्थितः ॥वर्ष्वत्री वःसमाप्तः॥

भा-सिन्हा सङ्ग्रह

बातुक्वंत्रप्रधान्यस्थितिक्रीयाने पुनः प्रस्पाद्वस्थानिक्षयां स्थातुक्वंत्रप्रधान्त्रम् प्रधानम् । भूतन्त्रान् पृतनानीमधियानका ने वाप्तिव्यक्षमाने प्रदि यानानः संवधते कामा अपवियत्यानीभूतकानेनाक्षित्रका ने संवधते । धतुर्ववं वेद्ययाप्यय्य बानवियानाहिद्दे । धतुर्ववंत्रप्रधाननिक्षित्रका विवेद्ययाने विवेद्ययानिक्ष्यत्यम् विवेद्ययानिक्षया । अपविवाद्य विवादम् विवेद्ययान्त्रम् विवेद्ययान्त्रम् विवेद्ययाने विवेद्ययाने विवेद्ययानिक्षयान्त्रम् विवेद्ययानिक्षयान्त्रम्

ત્રિય વાગવાનાન વિશ્વના દિવિષ્ણ પ્રમાનાન ને તેના તે વધિ ભાગ મહિના વિશ્વનિયાન નિર્દેશ વાગવાનાની વાગ દેવા કર્યા તે વધિ વાગ સ્વાર્થિયા તે મહિના વાગ કર્યા તે કર

शहरू अवस्था

TOS

आवार्यर बाद का प्रतिभागतिका कर साथ है। विश्व कर साथ कि स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक विभिन्ने के स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक अस्य स्वाधिक स्वधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्व

प्रवेतति स्वार्यातिकाद्वाति वात्राविष्या प्रवेति त्वात्रेविष्ट स्वार्याति स्वययात्रि स्वार्यक्रियो स्वार्यक्रिय स्वार्यक्रिया विश्वस्त्व स्वार्यक्रिया स्वार्यक्रिय स्वार्यक्रिया स्वार्यक्रिया स्वार्यक्रिया स्वार्यक्रिया स्वार्यक्रिया स्वार्यक्रिया स्वार्यक्रिया स्वार्यक्रिया स्वार्यक्रिय स्वार्यक्रियक्रिय स्वार्यक्रिय स्वर्यक्रिय स्वार्यक्रिय स्वार्यक्रिय स्वार्यक्रिय स्वार्यक्रिय स्वर

મકકરા કુ: ૧૮૮ શર્ભાતિષર્ શહેનવર સંતાનાલતાનિક કે અને સથય લાકે દ્વાર દેવાર દેવાર પારિ જ્યારિયાના કે જેન્યા દ્વારા કરે અને ફોલાલિયાન તે તરજોઈ અમલાસુની દિસની દોની તે સર્વાતા સ્વુદા માને વર્ષ કે સમય સુનાદ સ્વુદા કરે હોય છે. જે સ્વાદ સ્ તે કે ખનાતા વાલિક વિદ્યાર સામા સ્વાદ સ્વાદ સાથે કે સાથે કે સ્વાદ સુને સામા સાથે કરે કે સામા સાથે સાથે સાથે સામ

**तम** 

संगानमसंख्यार्थमात्रीतासर्वेवातित्रपुत्विपयोवीगस्पाताप्रमर्थाः एतर्वेतिग्रह्तस्यार्थन्तिः यासम्बद्धियास्य द्वा विद्यमात्रिध्यादिविषयम्ने तेविद्यमानमान्नियासम्बद्धियोविष्यतस्य विद्यार्थयः स्विद्यास्य स्विद्यासियम् स्विद्या

1084

तः अधानंतर्यापित्ये द यहतिसमनः यीत्पन्नि पासमित्रोत् यथामः स्वातंत्रितः स्वातंत्रितः प्रवातीति स्वातंत्रितः स्व इ प्रहृतिश्वत् प्रवोश्वतंत्रित्व स्वातंत्रित्वे स्वातंत्रत्योपन्नि स्वातंत्रत्योपन्नि स्वारितारत्ये स्वातंत्रत्ये स्वातंत्रत्ये प्रविद्यापन्नि स्वातंत्रत्ये स्वातंत्रत्यात्रत्ये स्वातंत्रत्य 1188811

उभाग्यक्षेत्रदेवभनमार्थाप्रदाविनाः व्यत्मिनित्रवाहेर्द्रशर्भत्तत्रप्रमाणाकावृद्धितीयाथावृद्धिनेट्वणतिर्वेत्रपतिदेवस्व विभावस्थायः वेषक्षिर्द्धतीर्पत्रव्यदेवस्थित् विभावस्याम्बद्धतिद्धित्रविभागाम्बद्धतिदेवस्य विभावस्य स्वास्त्रवेत्रपत्रविभाग प्रकृतिक्षेत्रपत्रविद्धत्यप्तिक्षेत्रप्त्याप्रित्रविद्धतित्रविद्धतित्रविद्धाः । स्वास्त्रविद्धत्यस्य स्वास्त्र विभिन्नित्रप्रमानित्रवाम्भवस्य स्वास्त्रविद्धान्यस्य स्वास्त्रविद्धानुस्य स्वास्त्रविद्धान्त्रविद्धान्त्रविद्

ग डेडें हैं। बार

TON6

वमाना।। समानशह एक विश्वासिका समाने क्यानि विश्व स्वासिय यो देव के स्वास्त्र । स्वासिन स्वासिका स्वासि

मा कि इ

न्ते विश्व तारितः यभिष्य वाद्याना वृद्धेणस्य तुः के क्षेत्र सर्वेषामान्ति प्रकृषित्रात्ता वृद्धेणस्य त्यान्ति त्यान्ति विश्व त्यान्ति विश्व विश्व त्यान्ति विश्व विश्व त्यान्ति विश्व विश्व त्यान्ति विश्व विश्व

रि जाजारगार्यः कियारोर्ड कान्यविष पाए.तो,मन हाः पा अवभाषे वर्तिक देहारणादिने जिति वमाने विभाग ने साथे विशेष का धानिक साथित का प्राप्तिक साथित साथत साथित साथत साथित साथित साथित साथित साथित साथित साथत साथित साथत साथत साथत साथित

गाउडिया

1000

स्ववामा स्वयाद्विया प्रविधः स्वाप्ताक्षेत्रः।स्वयादिव्याप्ताक्षेत्रः।साम् प्रविधेवियो कवः भगति स्वयाद्विया प्र राज्येय वर्षे ने स्वयाद्विया प्रविधः स्वयाद्विया प्रविधः स्वयाद्विय स्वयाद्विय स्वयाद्विय स्वयः स्वयः स्वयः स् राज्येय प्रविधात्विया स्वयः स्वय राज्ये स्वयः स

म-कु-३

સ્ત્રાનનુમુનદ્દાના પૂર્વો ઋષા આ આ એવલ બાદમનુ સેવધાને વાર્ષો અહું નાનું અને તેના દુષિયાના તે સાથિત માનવ સાથિત અ ઋમુના પ્રવાસ સ્ત્રાપિક સો નામના અને સાથિત અને અને અને સાથિત અને સાથિત માનવા સાથિત માનવા સાથિત અને સાથિત સાથિત વર્ષદા સાથા અને તે તું પ્રવાસ સાથિત અમારિક સાથિત અને અને સાથિત અને સાથિત અને સાથિત અને સાથિત અને સાથિત અને સાથ

सान तुमुन-समानाधिन्य (गाः सान् तुन्दुन-प्रनयः समागधिका (गामकीतिन क्रांग्राक्) सुनु स्वाने । त्या हे । त्या हुन समानाधिका (गासके। त्या हुन स्वाने । त्य हुन स्वाने । त्या स्वाने । त्या हुन स्वाने । त्या स्वाने । त्या हुन स्वाने । त्या हुन स्वाने । त्या हुन स्वाने

गा देवे गा धार

नमर्थः स्त्रोत्रक्षयोजननसम्बद्धनस्य अत्रद्धे सर्क्याताव केर्नामितास्त्रकानकीर्व व वक्तिमर्थि ववनस्यस्य वीवित्रयोजनेन् पुवनासः।

1090

श्रवपहर्त्तातीयधेर्ववत्तीरनंभुंकदेवद्तः वत्तीरममुनतेदेवद्तेनेतित्ताप्रस्योवकर्तकर्मणात्त्रपिकानायाकायेश्वयादगीयाद्वितावेकस्मनमनतः उचाने।साह्या सादेवदक्तवाक्तियाविशस्मनादश्यने।विशेवणम्यान्त्रयाने।तन्तियासाधनीऽविश्वमिकात्तिवृत्तिमुणात्रयानमनः।तप्रधानशक्तिभनगुणाक्रियाशाक्तिएमि

प्रसामभागवानभिधानेवकुनाञ्चर्यामार्दिकक्रविधानमिदिक्षव्योदिक्ष्रियानिद्दिक्षियोदिक्षियानिदिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्यक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्रमानिक्षक्र

दितवत्यकाशतेप्रधामात्रोधार्त्वानांत्रम्यसम्भिनाष्ट्यत्वाद्दर्द्व कार्याधामानात्रा

मान्द्रेन्स मान्द्रेन्स

वर्षप्रणाणकलो एकास्थानम् त्रार्याः । गक्ति पृथ्वस्थानम् स्थि पृथ्वस्य कर्ति कर्याण्य देवस्य स्थानि पृथ्वस्य स् भक्तात्रेक्षवर्षण्याचेति क्ष्यं स्थानस्य स्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य

॥ ५३ = ॥ भाम

क्ताने जनाम स्टेशिय क्रिया है जिस्सा क्रिया क्रिया

1002

तिर्पणातेनोनिर्देशस्त्राचनुष्ठिपतामन्ष्रिनात्रप्रसाहतनपरिद्यापेनमनुष्ठित्रात्रामणामण्यापे पहलेति।यस्य प्रमुक्त तर्थेयदस्याप्य प्रोजनेन्नार्राचकृतुस्कानिबद्धतस्य प्रदेशपतिध्यतिमधान्य स्वतंत्रात्रायः प्रमुक्ति स्वतंत्रपर्दे कर्त्याय्य प्रमुक्ति स्वतंत्रप्रस्य स्वतंत्रप्रस्य स्वतं प्रतिक्षिणित्र स्वतंत्रप्रस्य स्वतंत्रप्रस्य स्वतंत्र वत्रप्रस्यापित्रप्रस्यापित्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रप्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्व

यनपः १९० सोते) प्रवन्तकर्त्र वोक्षियमाणेनियार्थे प्रविकाति प्रस्ते वोजनेन न्यूरी विकास विभिन्न कर्त्र वोजनियार तथ्य भारतिनकर्त्र वोक्षियमाणेनियार्थे प्रविकाति प्रस्ते वोजनेन न्यूरी तितास विभिन्न विकास विकास क्षेत्र विकास क्षे ॥५३६॥ ता.सु, र त्रदेशहिंद्रमाने वार्षा मृत्या क्रिया वेद्रमाने के स्वार्थ प्रिया प्रस्ता क्षित्र क्ष्या क्ष्य क्ष्या क्य

गरहरा

पे**कश्विक्स्मादिवानद्वेतिःयोप्रश्चेत्रकःतेन्द्रल्योक्का**प्रत्याविसर्वेत्रशादिक्तान्तर्भीक्ष्माद्वःवाप्राप्त्रकत्तीयक्तर्भाविक्रयोप्तकत्तीयक्ष्याप्त्रक्ष्मात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षयात्रक्षय

1094

य ताबद्द्यते। साविद्देवतये। सत्तवः समावेद्याववतं सावकासमा वे शायिति। तित्तापकामधी। अय गरेहत् तामिनाधात्ति एक्ष तामिनाधात्मवत् ने संभावतास्मात्मधवं नव भागाति। तेविदे राष्ट्रावितहत्नाते ना साविद्देशः विद्यापितहे न संभवति। व विद्याप्ति। त्याप्ति। त्यापति। त

तल्ळे वहत्वक्रीय्ति।कष्मिति।क्ष्यमिति।क्ष्यमिति।क्ष्यमेतिकेष्यमेति।क्ष्यमेत्रकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्रिकेष्ट्

1185011 N. 42-3 ક્ષિનામિતિફેશ ભર્થ મને ઘર્યાને પુરું જાને નમારિનો નિયાને તેમાને તેમાં તેમાં તેમાં મહિલાનો માર્ચ કર્યાનો મિક્રે ક્ષિક દિવસારા પહિલાનો માર્ચ કર્યા મહિલા માર્ચ માર્ચ કર્યા છે. તેમાં માર્ચ કર્યા કર્ય કર્યા કરા કર્યા કર્યા કર્યા કર્

त्यांसाकत्प्रिप्रसाः।प्रत्यतंत्रायांचरतांतिर्वसंत्रासंत्राज्ञयकार्यधातुकातिष्तिग्रेगुताःप्राणीतान्युनाप्यातीरितनतोत्।पाभावः।नेतृत्विल्शूष्णवरा ध्वं क्षार्थर्तवंश्ववस्त्राञ्जिव यानेकुतेपितप्रवानः सर्वभातोतिरितेनायप्रितिकाष्टशासीत्।दित्रकातिर्वित्तेनायप्रतिकाष्टशासीति।दित्यान्यस्त्रकात्रेन्त्रवेन्त्रयान्यस्त्रकार्यदेश्ववित्रयान्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकार्यस्त्रकारम्

अप अम

1096

चलपनियमकाबाह्।परीतिः स्रस्रोहेकः स्वापवतः कर्मामाहभाताभित्रकामामाधिकाग्राम्बृततस्त्र कर्मीतिष्यं प्रोमीतास्य स प्रभारत्नेकर्मीवित्रीर्वाप्रमतित्रोगोष्रमातः वक्तां तर्गामाधुनेद्शिष्ठियोग्रयस्य विषक्षित्रस्य प्रश्तिः । मत्यकिर्वकामाधि मत्यां स्वतिस् परः कः कर्मीवित्रुग्वता नाहितः भाजिपनातः वक्तां तर्गामाधुनेद्शिष्ठयोग्यस्य विषक्षित्रस्य प्रश्तिः । मत्यकिर्वक पर्माप्तकः स्वभावतः कर्मार्थवस्त्रम्य यसस्य भाविषात्रियिकामा स्वयः स्वित्रस्य प्रमाणास्य स्वति। स्वयः स्वयः स्व

पितोर्काःविभन्नादिषु होषः।विभन्नान्यतः पीतामवर्तिनविध्यति।भन्नप्वियमेषुनःसिवपिमपिमभः महाति पःधः क्रितियातः कन्त १म ६। न वेमास्त्रत्वपिम्पानेत्रवत्तत्वः।विभन्नादिषु वामापिः यहः तेः यत्यवप् ववस्यति।विभन्नादि वृवयस्यनियप्तरापाधिः।किकार्णः यहः तेः पत्यप्यव्यक्तारोपपिमपिकापः यहः तिभः श्वः विभन्नाः यत्त्रवेषामस्त्रियीतार् विश्वभावितः त्याप्ते विभन्नाः विभन्न र्नारिकर्यत्तिकर्त्वते व्यवतः व्यक्तिमन्त्रय्ययः। विभन्नाः यत्त्रवेषामस्त्रियीतार् विश्वभावितः स्वयं विभन्नाः विभन्ना

प्रत्यसक्तिश्चित्रमानसम्बन्धनप्रतिषद्गदिगर्थः तेर्वेस्त्रित्वनतम्समावनस्य चेतुवर्तमानानाप्रत्यसंभविधाननस्रोगामाधनमन स्यायतारस्त्रीभाव्यकार् वृत्त्वप्रयोगसमर्थनं करोतिनवारितित्वकर्त्तर्शिति वद्यविक्वमत्वर्मस्वयसाधितक्वितिमक्तिति। तिभावःभोतिति।उदक्तिमवर्धः साह्यस्त्रित्रम्णव्यारिक्वयवितिभाष्यमानार्थस्यार्थस्ययोगिभस्ति।विभक्तानिभक्तात्रस्य त्रव्यवस्य प्रदेशिक्ताने स्वत्यम्भवस्य स्वतिभाष्यस्य स्वतिभाष्यस्य स्वतिभाष्यस्य स्वतिभ्यास्य स्वतिभाष्यस्य स्व

नः कर्मामकेविद्वरतिपथमंचावरकतो। युपावरोतलक्षारेशरति। वनककारीदिविधः क्रिस्मावातिर् भावीति। तनिहानिकः हतंत्राविधानः तीर्वस्तरावन रकानवर्षिभारतियानंपात्रोतिस्मतिद्वाविनस्कलनीहरदितिवन्नाःकनिवसायनंपात्रोतीत्ववनं।किसर्ववितिव्ययासामित्रावः।स्परीधितिस्कार्रसर्थाःस्थान

यारमगायाहाययम् सिति।यान् प्रति।यान् वर्षत्रमाहारक प्रति।यादित्वन स्वादिन वर्षानियादिन प्रति।यान् स्वादिन स्वादिन र्त्रयोगीनस्यात्।स्त्रार्त्रव्यत्त्रेर्ययानित्यातात्रक्रीः।प्रतार्यानवाद्याद्वायात्रीतासून्यदिन्तरः।स्त्रीः करियानविव्यवस्थियानवि एनः कन्नी हो हिंश यानर्गारीमविष्यविषयी । विषयिनगर्ने । विषयिनगर्ने विषयिनगर्ने । विषयिनगर्ने । विषयिनगर्ने विषयिनगर्ने । विषयिनगर्ने विषयिनगर्ने । व

अपमितिकीयः। इतियारोगिकियमारोग्यानः कर्निसितिमगतिः तत्रपुर्वकिक यदेशिकियमारोत्रानः कर्नीप्रप्रोति। तत्राय्यकर्मिक यद તોલ્ક્રિયમણા જાન-કર્ન્નોણિક્રોમચતિન કર્યામાન કર્મોણી મતા પર મહાને પશુન કર્માતા તમે કર્મો લેવાને પ્રાતન કરીણી ધાન અધિન કા-ગ્રાત-કર્મણ વિચ્ચતિ તે ત્રાત્તવ કર્મણણી મેટ્સુ કર્મીટ્સ ફિલ્મિન કરિયત ફિલ્મિત ઉપલિયો તો માર્ક પ્રદેશના સુધો षः सान-कत्रीरेषात्रोतिप्राक्षेश्वर्भ्यापाने वर्षाव-सन्दात्रीर तर्वययोगीनि यमार्थाभनिव्यति मध्येवयोगीनियमार्था विश्वनंत्र कं लाते : मानिशत हित। अथवेध्वर्थ भयानस्पनियमोन प्रामितः श्यान हितानथानिशहते वता धनुकार्मा पहिनयमा र्था।विधिर्नेप्रकलतास्थावधार्थःसानस्थित्वमेनप्राप्तीतास्यात्ताहितिय्मार्थन्नलेकं।विधिर्नप्रकताविधिश्वप्रक् वः कञ्चामावकप्रभागित्रवस्त्रवरामारिककामाञ्चल मिना

विश्वायात्म्यानः कविष्णात्रोतीनर्थात्रमाम्यावेनवायाहोतेषुक्षेत्रातायन् रात्रिष्ठितयानस्यादितिविषमा हातः कश्चीयरस्रो विकारमाधार्यातः सर्वारमाभागात्रात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यतः भारत्र नामकारस्यात्रस्यात्रमान्य विशेषित्यत्रसर्थेकत्वाद्वस्यवन्यस्पिविवियमावेकेतस्त्रामानप्रकलेतेरत्वकःप्रतास्यानवस्याद्यानवस्याद्यान्यस्यति।मावकर्मसादि ।मेत्रीति।श्रृत्तास्तिश्रातम्बेष्द्रपित्यतेनैकेतवाच्यतानस्यवियमःक्रियति।मावकर्यस्यापित्रत्वनुवन्यादितीयेववाचेततस्यविधिःक्रियत

१११॥ भा-क्र-३ स्वमदीतिभावनक्षर्वति। विस्तान्ति। तर्गनेनैकवाकानासत्तान्त्रते। साम्यान्त्रत्यास्त्राम्यान्त्रत्याः स्वानिभावनक्षर्वति। साम्यान्त्रत्याः स्वानिभावनक्षर्वति। साम्यान्त्रत्याः स्वानिभावनक्षर्वति। साम्यान्त्रत्याः स्वानिभावनक्षर्वति। साम्यानिक्षयाः स्वानिक्षर्याः स्वानिक्षर्यस्य स्वानिक्षर्याः स्वानिक्षर्यस्य स्वानिक्षयस्य स्वानिक्षर्यस्य स्वानिक्षयस्य स्वानिक्षयस्य स्वानिक्षर्यस्य स्वानिक्षयस्य स्वानिक्षयस्य स्वानिक्षर्यस्य स्वानिक्षयस्य स्वानिक्षर्यस्य स्वानिक्षयस्य स्वानिक्षयस्य स्वानिक्षयस्य स्वानिक्षयस्य

वधुनुवर्त्रताएवमव्यनुरातिः तारवाणवकर्षसंगामकरेवरं पात्रातिस्वृवंतिस्वीमविभागः कियाने स्वर्त्त्रस्वितिः ते या स्वेत्वर् प्रवितित्तामावक प्रमानित्त्रकृतिः स्वर्त्तिः ते स्वर्तित्त्रामावक प्रमानित्तिः के स्वर्तित्त्राक्ष्तिः स्वर्तिः स्वर्वतिः स्वर

तः नार्यः श्रानस्परानास्ने भर्यामिनिर्देशः श्रयतः रित्रमानसस्पतिस्य न कारेवकाशः श्रानम् । तस्य सानस्परानास्ने भर्यवस्थाः श्रेषास्ति। कर्तर्भवया सेपदानिवेवनिवमानशतः करस्यवकारीयोर्नमिवस्य सित्रमानः । तस्यारेशायेश्वर्तम् छ। निर्देशपर्यत्वस्थाः मस् यमश्रीनिर्शः स्थापवस्याप्यारेशतात्वात्रात्वयाताः यासित्रितस्य वेविधावितत्रं तीयस्य सम्बन्धाः स्थापत्रस्य स्थापत्रस्य

ग्रम् ।।३२२।

1100

ત્સના મચાર્ચ કેન્ડ્રિક્ષારિનિ તડર્ચ્યનમાં મર્ચ કેનિમાં છે. તરા કેન્ડ્રિકાન કેન્ડ્રિકાની માના તેને તો કેન્ડ્રિક કામ માના કેન્ડ્રિકા કોન્ડ્રિકા કર્યા જો તો માના કેન્ડ્રિકાન કેન્ડ્રિકાન કેન્ડ્રિકા કેન્ડ્રિકા કેન્ડ્રિકાની કેન્ડ્ર

ત્રણાના? શુંત્રર્વ થકોમ ક્રિયેળ તાન તરે વેલ્વેલ પ્રદેશ નામ કરિયતના દ્રવારે શું કર્યા છે. તે કર્યા હતા કરિયા તે કર્યા હતા કરિયતના દ્રવારે શું કર્યા હતા કરિયા તે કર્યા હતા કરે કર્યા હતા કર્યા હતા કરે કર્યા હતા કરે કર્યા હતા કર્યા હતા કરે કર્યા હતા કર્યા હતા કરે કર્યા હતા કરે કર્યા હતા ક સ્વાર્થ કર્યા હતા કર કર્યા હતા હતા કર્યા હતા હતા કર્યા હતા કર્યા હતા કર્યા હતા કર્યા હતા કર્યા હતા ક

ह्यकोर्स्तृतः अनवालासर्थः अक्षवाति। त्रह्येत्तिह्येत्तिह्येत्त्वह्योष भक्षावित्तेतिहयानिते त्राक्षणान्तामधिः संज्ञावानो वोत्तिक्षिते क्षुवर्तनाहेति। वारानामृहस्मानवर्त्ति क्षावित्ते तसारेक्षः ववस्त्रोत्ते क्षाविद्यावित्रवेश्वरति क्षावित्रवेशकार्ति। त्रह्येत् त्रात्रकान्त्रिक्षत्रकार्ति क्षावित्रकारे स्थावित्रवेशकार्ति क्षाविद्याति व्यक्षित्रवित्रवित्रवित्रवित्रवित्रवि । वक्षस्तिम्यान्यवानित्रवर्ति वस्त्रवित्रवत्तात्रकार्त्ते क्षाविद्योति व्यक्षित्रवित्रवित्रवित्रवित्रवित्रवित् ॥ दुक्रम भा कुर्वे

ાતુના દેતમાં આવતા વે જાના માતિ વે જાના મહિન હોં કે હોં માન સામાન કરાય કરે કર્યા છે. કરવા માત્ર માત્ર

॥ ३५३॥ शम

विश्वासः स्वानिकार्यात् स्वानिकार्यात् स्वानिकार्यात् स्वानिकार्यात् स्वानिकार्यात् स्वानिकार्यात् स्वानिकार्य तृष्ये (राज्यात्रामितिकार्यः निषेत्रः स्वामे तेनलामाधिकायाः स्वानिकार्यात् स्वानिकार्यः स्वानिकार्यः स्वानिकार तृष्ये (राज्यात्रामितिकार्यः स्वानिकार्यः स्वानिकार्यः स्वानिकार्यः स्वानिकार्यः स्वानिकार्यः स्वानिकार्यः स्व तृष्ये स्वानिकार्यः स्वानिकारः स्वानिकारः स्वानिकार्यः स्वानिकार्यः स्वानिकारः स्वनिकारः स्वानिकारः स्वानिकार

1102

प्रसिधाम्यास्त्रति।क्षंपुनम्एशकार्ः।क्रिपतोष्यारोषाकारणनारिकारितंत्रानप्राप्नोति॥प्रक्षेशस्त्रतंत्वायश्रवः ।श् रुवंगद्विमृतिधातयः स्त्युत्रकोरोतिकार् व्यतेषोतिकाण्येतिषमते स्वयंगतिस्यते स्वयंगति॥प्रक्षेशस्त्रतंत्वः व्यविधातयः स्त्युत्रकोरोति॥गृतुवंशस्त्रकोरणस्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेषास्त्रवेष्त्रवेषास्त्रवेष्त्रवेष्तिः

११सिगामानः शितकारणसर्वीरशार्थणात्रशितकर्तभाः कियवेननं एसंग्रेरशार्धाशित्सस्वितिसं श्रीययायात्रा युक्ति प्रमाणिरमक्षीयन्ते ।
स्वित्रणात्रा शितकारणसर्वीरशार्थणात्रशितकर्त्तभाः कियवेननं एसंग्रेरशार्थणात्रा स्वितानं के द्वितानं के प्रमाणिर स्वितानं के स्वितानं के प्रमाणित्र स्वितानं के प्रमाणित्र स्वितानं के प्रमाणित्र स्वितानं स्वतानं स्वितानं स्वितानं स्वतानं स्

लाइन् रात्रताह्यत्वाः अवन्ति। यरेकातिति। येनिकान्ननागोरितन्त्रधातुर्वो स्त्रीशिएलानु रात्रतेपथिकाचे दिविनं सर्वति रान्तेसिक्षति सेकानेवथातुर्निहण्यतेष्वपरिशि र रिवेनिक्षापे धन्त्रवरे किस्मिनित्रतेनेत्य थैः। पथेविति। कार्यतिरेशम स्त्रोनिक्सिना शास्त्रातिरेश स्वितः। भावः। एतर्याति। रेट्यानिवरिक्ता पीरिरेशः प्राधान्यारितिमावः प्रकृतितस्त्रीतर्यक्षनित्रस्यक्षः। भा-क्रे-३ गश्थमा दिख्यागर्तियारिकंदिर्ववदिख्योगःनुसस्यातिद्वविक्रातिनिर्मायः।लकाप्रति।ततस्त्रलक्षत्रवितिकर्त्रवं।योगविभागस्त्रकार्यः।स कार्यिति।यस्यर्गस्याविक्रातिविक्षयोगःनुसस्यातिक्षयाः।स्त्रिक्षयः।स्त्रात्विक्षयः।स्त्रिक्षयः।स्त्रिक्षयः।स्त्र

दिःचयोगस्वन्विपिदिविनेत्रप्रयोरितेस् संनेपस्नेतः श्रुन्सानंवद्दिक वर्नमितिनासि योगप्येनसंभवः।वर्षयः प्रस्तिनातस्मानव स्थितिकारः कर्नवः।लकारः सि योगस्यतिनमन्तिः । श्रुकार्त्विकारः स्थितिनासि योगप्येनसंभवः। विवयमानेपावि देशार्थेशिन्तवृद्धिति सर्वदे श्रेष्यथास्यात् सिक्तिप्रप्रामारिशकास्त्र लेक्स्यविश्वयोभवेतीनसरप्रस्त्रोताः ननुनाकार्याकास्त्र लेम् योजनेनासीतिहः लश्चेति सर्वदे श्रेष्यात् स्थाविव्यति। श्रुक्तिस्यात् स्थावत् विवेत्र प्रमात् । विवेत्र स्थावत् स्थाविव्यति। श्रुक्ति स्थावत् स्थावत् स्थाविव्यति। श्रुक्ति स्थावत् । विवेत्र प्रसाद्धित् कर्मात् । विवेत्र प्रसाद्धित् स्थाविव्यति। स्याविव्यति। स्थाविव्यति। स्थाविव्यति। स्थाविव्यति। स्थाविव्यति। स्थाविव्यति। स्थाविव्यति। स्याव्यति। स्थाविव्यति। स्थाविव्यति। स्याव्यति। स्थाविव्यति। स्याविव्यति। स्थाविव्यति। स्थाविव्यति। स्थाविव्यति। स्याविव्यति। स्

सिद्देर्ताञ्ज्यात्रीत्राञ्जार्दयसम्हरयस्थादेशत्वित्रमर्थाः नोटी।। नोटानुवेष्णिनिर्देशारुपमानं ए शतंबित्रायते। नेनल्डिपन्नार्यत् स्रोद्वोतिहिश्यते। नुनता प्रताहन्यस्थादेशत्वित्रप्रवत्यस्थात्ववनादिन्ता नापाप्रलद्धः सुन्नवनम्यस्थानस्य विसर्धाः

स्।हावार्यस्त्रस्त्रमनेत्रयहा।

गाय था।

FFOR

त्तर्वतः । ज्ञनकीष् रृतिः उत्तरमित्रक्षियायां लाधवं भवति। इत्तरेतुसित्तन्द्रताणान्त्रात्त्वेयक्रियोगीय्वयात् । यक्षेत्रतर्वः । ।ततः तीमः ।व्यथे वहत्वायद् वायर्यन्वमतिसुर हतेपति। वर्षति। वर्षति। तत्त्वविक्षयाय्यास्य स्थास् प्रेष्ठे नत्तामन्त्रिभीवश्चित्रवाधनेतृत्वेतायः अतिभावः क्षाद्वितितिथातिकात्रित्तात्त्रति ।तत्त्वित्तर्भितिस्य

भा-क्र-३

ञ्चानः॥ चतार्षुरिति॥ यन नाकार नारिजि हितः नाषिपर्रे का रायरथानारिति मुख्यकार्षिरेनारथिति यारथितियाः साधारति व ह धानमन्द्रकाशस्मातिमहोसः । स्पारक्षुरियरिरकाशसासमगतिमयिनागक्तनाथते यतोऽकार्षुरितिमुस्यति। स्वस्तिमहत्त्रमधितयदेव महत्त्रमधारक्षित्रकार्यस्यातः । अतरिति उत्तरमातिस्यातुरु यथीयाविभागः सात्म्ययवयोगिवभागिति पर्मार्थनायस्यस्यियस्य

सामगरितिहें जुरमनायही वार्य विभावित्त विभावित्त कार्य अस्ति विभावित्त कार्य महित्त के महित्र के विभावित्त कार्य कार कार्य कार

न्द्रकर्त्रवंभवतिष्ट्रस्याक्तान्त्रस्य स्वतिन्द्रस्य स्वतिन्तिन्त्रस्य स्वतिन्द्रस्य स्वतिन्द्रस्य

uyşyn nyşyn

WV 93

मान्द्री

तेलाजातीयवितिर्गतेञ्च कारिनाचाकरीवश्वन महिद्देन्धनितिष्ठ क्रात्त्वाकात्त्रस्थिद्यद्वणवितितिय्येत्रतिञ्चा नवेवविन नेत्रस्य विवितिष्य नवेकसंसाधिकारस्य संस्थासम्बद्धमध्य स्वार्दिद्वि नार्यानासर्वयातुकसंस्थित्यात्तरस्य विविद्यास्य विविद्यास्य स्वार

त्रवर्षः तुम्यक्रमायायित्वमः क्रम्युत्ममातीयः यादाणामत्रेताः यात्रम्यस्य अध्यादेवन्। क्राणिवद्यत्यास्य प्रयोजन्य व्याप्तात्र अर्थः विद्यालि व्याद्वियाः व्याप्तात्र विद्यालि व्याद्वियाः विद्यालि व्याद्वियाः विद्यालि व्याद्वियाः विद्यालि व्याद्वियाः विद्याले विद्यालि व्याद्वियाः विद्याले विद

14

en an an an an an

ग११€



गरी। ह भा-कु प्र र्थेषुवर्थेकोद्वेनह्र्रात्रेयक् स्वप्निह्तेवृषिभवसेवेतिऽपिहिनेवृष्टिम्युगितिभावः एक लाहितित्तर्वाविभन्त परिभाविते प्रभितिहेत स्वार्थेकोद्वेनहरू स्वार्थेकोद्वेनहरू स्वार्थेकोद्वेनहरू स्वार्थेकोद्वेनहरू स्वार्थेकोद्वेनहरू स्वार्थेके स्वार्थेक स्वर्थेक स्वार्थेक स्वार

मान सम्ब

1110

न्याण्याहितिहे नामाभूर्वात्रिति।च्यत्पाहिर्धर्थाताह्येथि योयतेभवतिः तहा पर्याहिभियोत्ताह्नि।च्यापिक थेवियागः सात्रक्षकारिक ।चार्वायवयित्र स्त्राप्यात्री।वित्र नाह्याह्याभवतीतियदेक वित्राह्याक्ष्यात्रीहरू चहुणाक्ष्यात्र कार्याभ्यात्र्यात्र नाह्याक्ष्यात्र कार्याक्ष्यात्र कार्याक्ष्यात्र वित्र स्त्राह्याक्ष्यात्र वित्र स्त्र क्ष्यात्र वित्र स्त्र क्ष्यात्र वित्र स्त्र वित्र स्त्र स्त्र क्ष्यात्र वित्र स्त्र क्ष्यात्र वित्र स्त्र क्ष्यात्र वित्र स्त्र क्ष्यात्र वित्र स्त्र वित्र स्त्र क्ष्यात्र क्ष्य स्त्र स्त्र क्ष्य स्त्र स्त्र

ियोग्तिमनीरित्रमनःभानोप्रयागक्तवान्निर्धानं कैत्यावन्निर्धानं कित्यानं कार्यमान्यन्ति। विभावन्तिर्धानं विभावन्यित् निर्धानं विभावन्यित् निर्धानं विभावन्य व

मा-कि-छ

चयावाति।सामर्च्यासिपस्याय्कपारावप्रतिवन्त्रभ्यवाज्ञवाहेनतुर्श्ववित्ववित्रश्चप्रद्रमारोहिसाप्रयोश्चिपाय्कति।यान सर्वतर्तत्विधितंत्रवार्क्यपेत्रस्यक्रात्रराजातिकाञ्चर्यक्तारावत्ति।त्रवाहेप्रयम्बलाहिसाप्रयोभिकाणोक्षय्यक्रति। तित्वव्यव्यक्तिहरूत्रतिभवःत्रवामकःत्रवादिति।यावजावर्धनेत्रवातेवर्ववित्ववात्त्रवित्रवात्त्रवित्रवात्त्रवित्रवा स्विन्ववाक्ततास्त्रते।एकताहिश्वित्रस्यकोशयोग्यवक्षयोगित्रयक्त्याप्रवित्रवास्त्रवेक्तवस्त्रति।त्रवात्त्रवित्रव

स्वाविक्रित्रियर् त्यान्यविक्रित्रेषः।विव्ययम् योविभावेतेव व्यव्यविक्रित्रेत्याः विभावेत्रेत्रियः। विभाविक्रित्रेत्यः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्यः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत्रियः।विभावेत

म शा

1000

વ છ્યોજોતિ ના તંત્ર આણાલક સવાધારા કે આવેલા કોર્યાન કોર્યાત વર્ષ કોર્યાલક સ્થાપના કે વિભાવ કોર્યાત કાર્યા વિષય વસ્ત્ર પ્રાથમિક કોર્યાત કાર્યાત કોર્યાત કાર્યાત ક

यख्याञ्चन्ययेष्वाचार्ययेष्विद्वाच्याः जाष्यातिदिक यह लंकियते स्वयं प्रवृत्वाच्यात्व विद्वाच्याति विद्याच्याति विद्वाच्याति विद्याच्याति विद्वाच्याति विद्याच्याति विद्याचित् विद्याच्याति विद्याच्याति विद्याच्याति विद्याच्याति विद्याच विद्याच विद्याचित्य विद्याच्याति विद्याच्याति विद्याच विद्याच विद्याचित्य विद्याच विद्या

गाउँ॥ हेमा-श्रु-प्र

स्थाकियमणिद्वायतिर्वित्यद्वानस्थानितिर्वित्यातिस्वयातिस्व । समर्थितिव्यातिस्व । समर्थितिव्यातितिक्वित्याति । सम त्याने वाद्यात्मानपर्यात्वितिरे एतिद्वस्यवेददेश्दवस्यात् वर्णे विद्यात्वायत्व । समर्थितिव्यात्व । समर्थितिविद्यात्व । समर्थितिव्यात्व । समर्थितिविद्यात्व । समर्थितिविद्यात्व । समर्थितिविद्यात्व । । । । ।

11311

1114

ख्यातिलंगतिश्वण्योभाषयापिदिष्मर्यत्रार्तोग्रहानाभ्यापखाहानपिद्यतातितियद्गार्ति। वार्तुषुकंपतिपदिकलप्रितर्थः कुंगपिति। स्नाहिषुत्योज्ञा निलक्षमाडाधाधनर्थः साप्यदेणनामाहिष्द्रतेनवरिस्त्रापर्ति। इत्योजिद्यत्यतंहलने सार्वितिस्तापर्त्यः ग्रहेतिस्तरस्र

व्यक्षणयाम्यानगणाहायनाविहितास्वीविशेष्त्रीताकवनसम्बद्धनाप्रयक्षस्त्रीताम्बद्धाः स्वत्याद्वाद्वः नमभवति।पद्वाद्व विश्वशक्षः क्षयस्यातस्त्रदाणाहित्वरेतान्त्रीदिशेषम्बावसहे कादेशेऽदानीभवति।तत्रव्याद्वाद्वाद्वाद्वादेवत्यास्त्रीदिशेषः॥ असा-क्र-अ अस-क्र-अ निमित्तिवर्यमान्यं विकासिक्यक्षेत्रमातिवरिक्यक्षिण्याचीमात्रीयनिवर्तनेयातिवरिक्यान्युपायक्ष्मावर्यितमान्यकः वृत्तीति। द्याणुक्रसंस्थन्यपीभावीते भावः स्कृतिन्याविकारिमाविकारकोवयत् नोहत्रस्थान्यक्षेत्रम्यक्षेत्रस्थान्यक्ष्मात्रस्थान्यस्थान्यस्थान्यस्थान्यस्थ

श्राष्ट्रामन्य श्रेकं प्राप्तिपरिक ग्रह रिपोलंगिविशिष्ट्रणाविग्रह मानान्य ग्राह्मान्य श्रेकं का स्वाधिक विश्व हिन्द्र स्वाधिन विश्व स्वाध स्व

III III

। यामेनासिनार्शनीयमानिनारीर्धमुखमानिनीलविर्ष्टवं।।

1116

भगनगर्भवाशीयवानाम् स्वर्धाति । स्वर्धाति

8 41. 4. A uyn

विभक्तेचिक्तिप्रतिर्गित्वित्रित्वित्त्वाक्षेत्रविद्याम् विभित्ते स्वति विभक्तेचिक्ति स्वति विभक्ति स्वति स्वति विभक्ति स्वति स्वति

विभन्नीची कंत्रीकृषु कंत्रवाकिनकोलिंगविशि एयद् गारितिएते स्वान्यीभाषायाः एकाविययोजनानिएते तेवासमाम्योगाका वात्रानाचीनया भीभाष्ययाः नहित्रवासमानिष्यभाषानकन्न वात्रान्योगावानिक्षीयम् अस्य साधिरकालिनाविकावस्याः स्वातिकाने स्वान्यकानी त्विभाकत्वेनवरिष्यक्षातः प्रयोजनानाम् तहरसामानोकु समसानिहित्यासां स्वश्मामानानितसमायुग्येतस्याः पूर्विभाषायः प्रयोजनानितद्वीवेयविका याक नेबाध्यविविधेयेरोयेषु।तिहत्वविधानार्चकाविहतद्विविधानार्थेत्रशायहांगेक निबंदी।वंत्रात्रीहितयविर्धयायाकानानिता।हिग्नीतिता।वृद्धा त्रगामानातग्रहिपुनःकाग्रामेनीसध्यति।विद्यतिष्यादितदितवलायानो।विद्यतिषेयादितदिनोत्पानिःप्राप्नोतितन्नकोरोषः।नेत्रप्रप्राप्तान्तर्पर वैधनचसमासान्ने पुरोवः धने नामासाने बुरोवां भवितावद्वति प्रस्तावद्वति प्रस्ताता सामासाना सविद्यावं नानसः । बुरोव्यद्वतीय प्रदेशीय विद्याति । नेबंप्रवतिग्वविकाबलवंप्रकेति। मृङ्ग्रहोगनताननार्थाः नाम्यविशेषः उन्तामवाद्यनीय गाप्रवेताः हो। ॥

स्यप्रत्यस्याविवादिरंगत्वमंत्रांगविद्धांगविद्धातिवेधःनवाचवत्यते।सार्यप्रभिभाववादीनिविशोहवानादसम्वेतं।सम्वेतस्यचववनेनिर्वासंखा विभिन्ने वास्त्रियायनावशेषान्प्रसम्पान्ध्रह्नन्त्रमानावेष्ठियक्त्मनाद्दिततः प्रश्तनेत्रोतिमन्त्रपतित्वेत्रधेततकमानाञ्चयानोक्तिवययोगेपरा हि रुवित्रकाणर्थाप्यतावेत्रतिनोक्तिकार्थयक्त्वागीकर्गानमातिपरिकार्थानयकविवयम्। योगावयतिवयउक्तः समासानान्त्रपतिनवर हिंगोपितीस्पर्तिवद्भविदेशिकतेद्राविचळ्वत्वत्रीच्द्रांपमनाकेतिप्रप्रीतिवेद्रवस्वतित्रम् नामप्रविवस्थायाम्द्रेनात्कप्रवास्यानास्वविविक्तास्ति

11411

्षणित्रातिकातिकातिकातिकात्रभावपतिवर्धभगतेकोवनस्भातिहणनात्।उत्तरेषुत्रोति।क्षमनकाःशेषस्थानस्त्रतिकात्रभन्नद्वीनस्यतिनस्परिवेकहण्यात्। वक्षामावर्गरीः।हर्ह्हत्वत्ववाति।सर्वेचप्रधानस्यकर्षामावः।तुरुद्धिरामसस्यवस्थानस्यविनामेराहतुनाधकर्षामावर्गनीः।हर्ह्ववस्याति।सर्वेचप्रधानस्य क विभावन्तुः ऋतितामिष्ठिसेयप्रमानस्त्रविनामेरास्त्रनापक्षितिवेत्रेनाप्रस्तितितत्रव्यव्यवितारम्भवित्रतत्रव्यवित्राणम्भवित्रत्रव्यवित्राणम्भवित्रत्रव्यवित्राणम्भवित्रत्रव्यवित्राणम्भवित्रत्रव्यवित्रम्भवित्रत्रव्यवित्रम्भवित्रत्रव्यवित्रम्भवित्रत्रव्यवित्रम्भवित्रत्रव्यवित्रम्भवित्रत्रव्यवित्रम्भवित्रत्रव्यवित्रम्भवित्रत्रव्यवित्रम्भवित्रत्रव्यवित्रम्भवित्रत्रव्यवित्रम्भवित्रत्रव्यवित्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रत्रम्भवित्रस्ति यककाञ्चणतिश्चपितशापात्रकर्षप्रमयर्गणीं समामानाञ्चणति। जाचुद्वाप्रमणावात्रेनमामाञ्चमणिद्धाः। वियाप्रमणदेशेचे दु बीदिविक्षमान्वाप्रमयस्य हु

रहेर्ताहेजुबतित्वार्वस्वरेतितः ॥तहेत्रपंचयवणर्थनावात्तनहित्तत्वराधितात्वराधितायः । प्रिमात्राविद्वातरामानातेति।किकारांगद्वीक्षत्रेवत्वीप्रधानंभवस्यातेष्ययक्षियम् । ताबुकातेत्र्यात्रकायनेनमविष्ठनातिरक्षेत्रिवस्यप्रकृषेत्रितस्यप्रकृषेत्रिवस्यात्रिक्षम् । स्वत्यात्रकायकायकायका नामालवप्रकरियम् यस्माते।इक्तवार्कियुक्तांसिद्धस्तियाःमातिवद्दिकविश्वसानावविद्यादयः।ति।मातिवद्दिकविश्वसान्धायद्दरागनाथिकाःसवा ६ के जिवंदिकापतेश्विषामधिष्रेयाचात्रिति।निविद्यासमानाधिकाराणोत्तीविद्यारिति।क बंतरिविद्यासमानाधिकारिति।

सिन्नचेत्रिवर्धितान्तुवेक्तंत्रत्वसमामानेषुरेवर्ति।समामांताचित्रविचारिका छभवोः लार्षिक वेपरानत्त्रमामानाभविष्यति।कर्थकालिकेति।प्रगय स्वानुकार्युवर्तान्त्रपविष्यति।कर्थद्रिशाकति।द्रिशाकार्यद्रमेत्रसः।कर्थलीदिनिकतिविश्यतेत्वीदिनाविधनवैति॥

कालोहिनिकतिमलोहिनगर्-प्रातिपरिकप्रसामिप्रशानिक्षानेमहितानेक्ष्यक्षकार्माकोविक्तियाणोपित्राचिहानेसिकार्मानेकोविकार्

3 मा-के-प्र กรุ้ม

॥ गासिवांगासिवामिक्वितेकाम्बानामलोकातस्वेशस्य-प्रसिद्धाःस्वितस्यक्रिकामित्वोके हस्यास्तर्वस्यकेतं प्रसान्त्रवं प्रमान्। स्ट्रेन्वेसकिमितिगस् हि। मिषुमानातन्त्रपुर्मकान्नितिष्ठित्वामित्रस्थानियार्थहा। वयुष्मान्यस्त्रपुर्मकानिति। विष्युनमन्त्रमानकश्वनकान्त्रासमान्याप्रशास्त्रस्य 

गर्ग

चनिर्मायतिगन्निग्रमितिप्रश्रपतिवननेयोनीस्मरंपतिः स्ततकेशंत्रपतिहत्ताहरुसाविमायतिगनितित्रस्यक्रम विहिगतस्य उन्न स्मान हनेन स्वीताहीना लनाक वर्णनेनानां मोनाह्व सामागविशेषने द्रितिष्यों के द्विसाहितने वर्णने वर्षाति वृद्धः मनन वेश खतस्वा नाति विद्यारिमाने वाविनाति । प्रविद्विति सिंगवतेनसङ्गपितर्थः।तेनासंबास्यातार्थापन्यं सकताभावः तङ्गवनतप्रयुक्ति वर्शनासायुममप्रयानां सेपुनकलिनासः नं।भवतिदि ममुत्रवः ममुत्रविकोः महशर्भिष्णानापुनकने अथनुप्रविद्याधिकोतनम् प्रतिकार्वाद्याधिकोति शाह प्रशेषीनपुनकतम् वर्गनिकारिकार्यामिति है बर्गतवंग ॥

र्वानोपन्द्वित्वात्तिम्<mark>वत्त्रेत्रःह्वविषयागिन्दः तस्यस्तरकेशधेवंषात्</mark>त्वीतंत्रतिदास्यात्त्रन्तित्रयोगस्तरकेशवनागिपत्वित्तानात्। नुक्षेत्रस्यकी नामकानेतर्मित्रपतिवत्तानिमान्त्रीनार्वनाविद्यान्यमाम्बर्धकविनेनीत्रयाःस्राज्ञन्यस्यान्तरानोक्षणस्यानात्रस्यातिस्यस्य नामकानेत्रस्य स्वाज्ञन्यस्य स्वाज्ञनस्य स्वाज्ञन्यस्य स्वाज्ञनस्य स्व

निमाननिपुंसवोत्तीनेभक्तेराव्यमनतेर्वानेमात्रार्वाक्तवेत्तिन्त्रात्तिन्त्रक्तेरायात्राति।वद्दिनोकद्वापनद्वसावतेद्वेतान्त्रात्त्रात्त्रक्तानते।वर्षःवरवाद् ६४वा-वरणीमुका-वरपासार यः परेविभातमाञ्चान-पुस्तितने संयात्रातिवादिनो के स्वामन १ तत्वते संयोगीनी स्वासन १ विकार वश्योःश्रीनग्रन्तिभातिषाद्विनोकद्शाएनदनतायंतरपंतास्यवप्रमात्रिताननतवदावश्योगान्ति।कितादिनयोन्तिमायां।नाप्रमेकपरनामिनानाप्रेसकेले द्राहर्माणार्निर्भगार्वाकितिहंनापुंतकिति।नपुंतकेप्रवंतापुंतकातहंभावेनपुंतको।तस्भोवेनीपुंतलिणभावेनपुंतकोलितमाया।मसमूद्रातस्मावतस्मानस् रवर् वर्षणिकितंदृष्टकोळचेत्वासनामिकेशकंदृष्टेवरावराजवरावरणाक्रामस्वितवर्णधारः वर्ष्वविवचना सेवितां धर्यकार्यकार्यकार्यकार्यक्र (तो ६१० जो उपस्यवनी प्रतान प्रतान हो ने हुए हो ।

पुष्ठकतंत्रवणमेवीत्रपुरत्वोभगगत्तिपुष्तस्शतावित्राग्तेत्रमत्रकाज्ञात्रामामस्याहितयासत्रम्त्रवार्थसामाविदितमावः। असस्तिति। ए. गतः स्विवि वयाप्रहार्गितिकावशार्मतेनज्ञसर्प्राणप्रतिमानतेनशावराङ्श्यवमनाश्चिपुननेनलर्थः अशायतमग्रविदर्शनास्मादृश्यांज्ञलप्रीत्स्वतेनस्तनस्त विश्वसाम्य्याच्यापतंभःतथावद्गृत्वविद्यान्यात्रकार्त्रकार्त्रकार्त्वात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकारम्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्यात्रकारम्य वाचपरेशायोहेत्यमाध्वादिप्यांच्यायः विलेगमोने रोतो केवके रिकतर्राता।

Hen Hen

र्दानीमम्बंबिराक्त्रीतिःखारिस्मातिक्स्त्रेति।पया कार्त्नातिःसताव्स्मानीपन्ध्यतेर्शानात्रास्पनुमायतेरथाल्द्राहस्याःसर्विक्रांस्प्रस्वात्रस् स्याग्यक्वेवरानुंत्रत्रकाविर्शनार्तुमापतेकिम्बद्धिकन्युपन्ध्यवंत्रनंकिनित्तर्भन्तात्रुर्वधार्गापितेमावःविषयेकराविर्वतित्रस्यानुपनिविषये स्यानुपनिविष्यान्तिवस्यानिक्स्त्रियो स्वापन्ध्यान्त्रविष्यान्त्रविष्यानारिक्त्रत्यान्त्रविष्यम्बद्धिः विष्यतेन वसंवद्दारितुमुप्रसातिर्यक्तातस्यागःहस्यर्वशस्यकं र्वतिविद्यमनस्याविस्त्रास्यविस्त्रास्यविक्ताःसर्विक्ताःसर्विक्

क्षीरिति।यथास्वस्यातिस्पंत्रकारः स्वितसिक्षक्षीर्दिते।यथास्ववस्यात्रकारः स्वितियक्षिदिति।यथाङानस्यात्रक्ते। मूर्यतिस्वस्यानीरि ति।कुङ्गिदिववदितस्यमुक्ताः निम्नास्वतनारिति।संधका।कातस्यक्षानारः देववशुःक्रीत्रादिति।तिष्वाभावतस्यवपनारेः।स्वितयान् र्वामक्तविक्वतिरुक्षीःसिक्ष्यपेद्वरेषेव्यत्वेभावन्वरयापुण्यातः।दिववशुःक्रीत्रादित्वस्यवय्यत्वर्षेत्रस्यान्यव्य

माण

1122

द्वेतारिक्षास्त्राम्मत्ते वानुष्वेभानत्त्व हित्ति । से द्विति स्वानुष्व विकास वान्य वार्षा वान्य वार्षा वान्य व त्राप्त वान्य वान्य

केनेतर्वसावेत्वस्यक्षे योः सिंद्यंनेवत्व न्यानावेति स्तित्वस्य स्थानावेति एकते द्वापानिति। वया जाकाशेनेत्रोतिया जाकाशेनेत्रोतिया जाकाशेनेत्रोतिया जाकाशेनेत्रोतिया जाकाशेनेत्रोतिया जाकाशेनेत्रोतिया जाकाशेनेत्रोतिया जाकाशेनेत्रोतिया जाकाशेनेत्रोतिया जाकाशेने त्याप्ति स्वित्य प्रतिविद्या प्रतिविद्य प्रतिविद्या प

णान्धायन्नेष्ट्रकासिर्वेषिभागान्तिवित्तासम्बद्धायुसन्पावेषुन्यंसक्तंत्रस्यान्।तरभावेन्यंसकावितवनान्।स्वस्तान्न हिताःसीप्रानितितः रित्रो हो गानि यागव्नेमाञ्चयामयित्वयभ्रतः ग्वरान्धानस्य वित्रवेष्ट्रवित्ताः स्वरीत्वास्य स्वर्तेन्तस्य स्वर्तेन व्यवस्य नत्वव्यवहुनेकात् स्वरामितित्वेषानन् याप्रानिति वित्रवेष्ट्यक्तित्वस्य स्वर्तेन्त्रय स्वर्ति 11411 6 M. B. A

गुणानाभितिप्तस्य स्वभित्वाभागित्वामान्विप्रणामान्विप्रणामान्विप्रस्थात् । त्रामानाभितिप्रस्थात् । त्रामानाभितिप्रस्थात् । त्रामानाभितिप्रस्थात् । त्रामानाभितिप्रस्थात् । त्रामानाभितिप्रस्थात् । त्रामानाभितिप्रस्थात् । त्रामानाभित्प्रस्थात् । त्रामानाभित्रस्थात् । त्रामानाभित्प्रस्थात् । त्रामानाभित्रस्थात् । त्रामानाभित्रस्थात् । त्रामानाभित्रस्थात् । त्रामानाभतिप्रस्थात् । त्रामानाभतिप्रस्थात् । त्रामानाभतिप्रस्थाति। त्रामानाभतिप्रस्थाति। त्रामानाभतिप्रस्थाति। त्यानाभतिप्रस्थाति। त्रामानाभतिप्रस्थाति। त्रामानाभतिप्रस्थाति। त्रामानाभतिप्रस्थाति। त्रामानाभवित्रस्थाति। त्रामानाभवित्रस्थाति। त्रामानाभवित्रस्थाति। त्रामानाभवित्रस्थाति। त्रामानाभवित्रस्थाति। त्रामानाभवित्रस्थाति। त्रामानाभवित्रस्थाति। त्रामानाभवित्रस्थ

करणुक्तः प्रानंत्री प्रशिक्षणम् गृणानाकेषा शहरायो क्रियायो प्राने प्रशिक्षणम् । स्वत्र प्राने प्रशिक्षणम् । स्व यासापुराणान्त्र स्वयो स्वयः स्वराक्षिते प्रसंभिति प्रसंभित्र स्वयो स्वयः स्वयः । स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः वर्षित व्यापाण्यं स्वयो सुर्वे । सेवी अपने स्वयः स स्वयः स्व

नक्षिद्वणिरिधतीः स्वैतनेषुसंकानेषेत्रप्रिवद्शको प्रतिवैवक्षणे प्रतिविवधनी प्रतिभाषान्य प्रतिविवधनी स्वित क्षेत्र । व्यविधिक्ष स्वित क्षेत्र व्यवस्थिक स्वित क्षेत्र । व्यविधिक्ष स्वित क्षेत्र व्यवस्थिक स्वित क्षेत्र विधिक्ष स्वित क्षेत्र विधिक्ष स्वित क्षेत्र क्षेत्र प्रतिविधिक स्वित क्षेत्र क्य

(FI

स्वानितिमुर्जु साहिबुस्नकेशादिमस्वश्वासिताम्प्रधाप्तपाप्तमाःचीद्वाःचं चादिबुनुत्रद्वीभागेषिश्वासित्तिविभागवःस्थिताम्प्रधाप्ति। ति।सिमनंबर्ण्यायोत्तिकःप्रमाणिकवःएकशिद्दिश्चित्तति।स्वयाप्यानेवत्त्वेत्त्वाप्त्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक् स्वानश्चित्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्ष

प्रमाणल्यिवृत्तकाश्चिकार्षुभूयामीह्मः भविष्क्तवद्वित्तरण्यात्रकार्यात्रभवित्रकार्यात्रभवित्रपाद्वात्रम् विद्वात्रम् विद्वात्रम्यम् विद्वात्रम्यम् विद

हुने व्योतगरा दुनवाचिनः प्राप्तियाः साने वाने वाने प्राप्ति साने प्राप्ति साने प्राप्ति साने वाने प्राप्ति सान त्रीयनहित्त दुनवाचिनः प्राप्तियाः साने वाने वाने प्राप्ति साने प्राप्ति त्रभा०कु०प्र इभा०कु०प्र

खुक्यस्वरान्ववार्ष्ट्रभावन्वार्प्ट्रचार्वार्थ्याय्याप्रियान्यः यात्रियान्यः विवाद्यः विवाद्यः विवाद्यः विवाद्य विवाद्यः विवादः विव

1161

त्व वार्यवर्शियोजनायात्रात्वर्थःभूतारयः केत्यावर्धः स्वातिकर्थाः स्वातिकर्वयः भागात्रः प्रतिनेत्रीत्रः। स्वात्व तबाद्धरापारि बुद्धाप्रत्यः विद्यतिद्वाराक्ष्यवेषाणायात् वाद्धाणादि वद्यवेषामानाव प्रतयोजनाप्रति वर्षायात्रः स्व कियतेतरे त्रोत्वाक्षयरे स्वातिक्षाराक्ष्यरे सामानाव स्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर्वातिकर

1126

इरानीन्त्रीयंष्युक्तमाञ्ज्ञानिति।स्तिरिह्निति।स्तित्रयुक्तरीग्रह्ततिवर्षमानात्त्वर्षिरीवाद्यप्रस्थानिवरिति।याव्यव्यव द्वित्रतेवयाय्गुणपुणिनीय्वरित्वर्षमान्त्रविकारमानिकः वाद्यप्रायक्षमान्यवर्षमानात्त्रवर्षिर्द्वान्त्रवर्षात्र्यमान्त्रवर्षात्रवर्षात्र्यम् वर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्षात्रवर्

अन्युः । १ मान्युः ॥ र्ह्युनीमि।भर्हेनभागर्कमेवसीनंर्छाणस्त्रभिन्नम्णयास्त्रकिनानस्यस्योगम्बर्धेरयरणापितर्घः।र्ग्हयुनीकिविनुवरासीनमंनत्रपिरस्यस्य सुसास्त्रिमनारःस्य केनमणीनयध्यत्रनाभनर्शियद्वरिष्ट्यस्य विमानस्यानस्य विभिन्नम्य विभिन्नमण्यत्वन्तेनयपित्रो वर्गास्त्रमानस्य द्विमयस्यव्यवस्त्रीस्त्रित्रभवः।संघेकिवितिस्वर्श्वमाद्यवस्य वात्रस्थि वात्रस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य

रहपुरोकां बोकां खेथकमञ्जूपलामोतिकातः। ययेकमुणलामोतितायमञ्जूपलामति विकास व्यवस्थाना । भीति । स्वयस्थाना । स्वयस केत्रात्रोत्राच्यमने स्वयस्थाने नामा दुन्यस्थाने व्यवस्थाने । स्वयस्थाने स्वयस्थाने । स्ययस्थाने । स्वयस्थाने । स्वयस्थाने । स्वयस्थाने । स्वयस्थाने । स्

त्रितम्बनामप्रत्यमश्चीप्रयंशकर्भामित्रयः।ततश्चावामापिद्वारुपत्याद्वीगाव्याविनातिरहिष्याः।वित्वस्यामाप्रध्यादित।एकप्रविश्वातप्रत्यद्व वेनाभिधायतर्मर्थः।वचनादितिपर्व्याविसमात्त्रचाहिश्चनामानग्रह्णावतद्विधानाववयाः।नुश्वद्वेसत्वितिमावःवावन्कान्तितश्चमात्रप्रकर्षे मुक्तोर्थोत्रस्याप्रकर्ष्णुकःश्चारक्ष्मात्रक्ष्याप्रकर्ष्णुकःश्चारक्ष्मित्रद्विक्रश्वायोप्रिधतर्विनावः॥

गा**र** गार

1128

स्त्रिषयरभियिनित्रमेवित्रियं वर्षेत्रविद्यामानार्यक्षणाकार्यतम् वित्रम्यस्यार्यितं राज्यने स्वर्गातमययाणानायत्त्रप्रेकिर्धार्यस्य स्वर्गात्रकार्यस्य स्वर्गातम् वर्षायस्य स्वर्गात्रकार्यस्य स्वर्णस्य स्वर्गात्रकार्यस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वर्णस्य स्वरत्यस्य स्वर्णस्य स्वरत्यस्य स्व

व्यविचंद्रदाचे प्रविद्या स्वाप्त्र होनाक्ष्म् वात्र वृद्धविद्याचे विद्याचे स्वाप्त्र होनाक्ष्म विद्याचे स्वाप्त ते खात्र वृद्धविद्याचे स्वाप्त्र क्ष्याचे स्वाप्त्र क्ष्याचे क्ष्याचे क्षयाचे स्वाप्त्र क्ष्याचे स्वाप्त्र क्षयाचे स्वाप्त्र क्ष्याचे स्वाप्त्र क्ष्य स्वाप्त्र क्ष्याचे स्वाप्त्र स्वाप्य स्वाप्त्र स्व

भाषित्र द्रीतेवभावति। समद्रत्युर्वेतः त्रमद्र्वः ह्रमानुकारणशृक्ताः त्रोतिकार्याप्ति भाषित्वाभावः। समद्रत्युर्वितः प्रयोगितिस्रं तरेग नात्र्वीरोषिकते सुयुत्तवे त्रमाप्तिनभाषं वामद्रतात्र द्रामदात्र द्रीतितत्रव्यतिष्टे तताराषः यतिष्योगिर्यकः रिवयकः। मद्रामद्रभामद्रामद्रम् सुरायकाभागितिक्वतान्त्र व्यवस्थाने व्यवस्थाने विश्वस्थाने 115511 इसा-धु-न नाति।ति।महाम्दृश्यःभमुद्रियापरानाित्वयोत्सराणः यतिवेश्वायदातुमहत्वविशिष्टाभृद्रायतिपिषाद् विविनातदापदाभ्युद् तेवभवति। स्वस्तितुनाित्रभह तोसमहत्व वृद्धिति विविद्यात्ति वेश्यास्यात्र विविद्यात्र तेवात्र विविद्यात्र तेवात्र विविद्यात्र तेवात्र विविद्यात्र विविद्यात्र तेवात्र विविद्यात्र विविद्यात्र विविद्यात्र विविद्यात्र विविद्यात्र विविद्यात् व

नातिः नाति। विकल्पं व्यक्तिम् द्वाम् द्वामहाम् द्वामहिभवति। मृ दृशक्षे द्वाहि बुक्यते। तत्रकः प्रवृत्ती यन्त्रहत् कं स्पात्रोत्वेवयायोति। । नार्यः प्रतिवेधिनात्रोत्तेविधनायोति। यहात्रात्रीयः प्रतिविधनात्रोति। यहात्रीयः प्रतिविधनात्रेविधनात्रीयः । अवताहत् दे तिविधिन्यत्रीयः । अवताहत् विधिन्यत्रीयः । अवताहत् दे तिविधिन्यत्रीयः । अवताहत् विधिन्यत्रीयः । अवताहत् विधिन्यत्रीयः । अवताहत् विधिन्यत्रीयः । अवताहत् । अवताहत

महामूर्शर् योविषयविभागेनकथंसाधुर्वप्रतायेतितभावः॥पंचानीति।पञ्चानामनानांसमाहार् तिहि गुल्लेतिहीगितिनीन्सप्रचिति।राणकस्म मानानात्।स्मनानािति।स्मनाहात्रतिष्ठीतेनान्नाद्वपातिष्ठिताप्रधेपसम्वतःश्चीतिक्षरः ग्वतेपेनानीसम्बन्धानाम्भये यसमाहर्गतेश्चीतेन नमाशृह्यभानाितितरायोप्रसंगः।प्रकारनाव्यनिविशेषाोप्रसोगानामय्यनशिनावेष्यस्त्रतिनेविनायतेसम्बन्धि।एवंतुसन्पमहत्प्रदेति नमनिवेधोवन्त्रवान्तिहास्युद्रोयमञ्जूद्रीयातेष्योनिषितिरापः प्रसंगामावः॥

शम ॥११॥

1130

गडंगा इमा-कु-प्र

व्यवदेशिववभावेनीताभ्यामभोतमभगनानि।वाङ्हरूषंनानारभ्ययुग्नीतस्यावेभवद्यक्षेत्रशिकव्यनवेभवः।ग्रेनवेनाविधित्यदेववभ तमितिदर्शितंभवतितिनप्रेष्ट्राधिनावेभावित्रवेदावित्यावार्ष्ट्राधिनावेद्याः।वास्त्रवन्तर्शिन्यत्रवेद्यादेश्यवित्यवेद्यविद्यादेश्यवित्यवेद्यविद्यादेश्यवित्यवेद्यादेश्यवित्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्यवेद्यादेश्य

स्थातः।सद्भन्नभगत्त्रहाणान्यमाश्चभन्यः। महेनतुन्त्रमामप्रमन्नभगत्त्रहाणान्यमाश्चर्यक्षेत्रपात्रमामानः येनिनापंत्रपिष्ठन्त्रोतिन्त्रति।स्याधानुनारं येति यद्गापित्रयमाश्चात्रस्यान्यस्याद्गात्रक्षेत्रयम्बद्धाः स्वयेति प्रकारनकार्यानुकाराविभनेत्रस्यस्य सुर्वात् स्वयेति स्वयः स्व

शहरू सम्ब

1132

सवीक्राविकाणादिस्त्रमनवेष्ट्येनदुर्कः ३व६गिति।स्यत्रोर्ड्-निय्गः छंद्सतिवृद्धेष्ठवर्गार्धाः ।वदः अवग्रतिवहनीओना नारणितिवृद्धयात्रिक्तेन् । त्रवद्धाः हिति।शेषः यतिष्ठेयः प्राचातिदेष्ठार्यः ।पात्रियोतिविक्षात्रेयः ।त्रवृद्धाः ।यद्धाः ।यद्धाः ।वद्धाः व विधानाद्वत्र । व्यविक्षाः प्राचिक्षात्रेयः ।त्रविक्षात्रेयः ।त्रवृद्धाः ।त्रवृद्धाः ।त्रवृद्धाः ।त्रवृद्धाः । प्राचिक्षये । विधानाद्वाः ।त्रविक्षात्रेयः ।त्रवृद्धाः ।त्रव

अन्दितास्रो तेवद्भविदित्रसानंत्रमुप्रधानावित्रवितिवक्तं यंत्रेनास्य प्रधानावित्रोत्तन्त्रम् व्यवस्थानत्त्रम् व 8 10 g. 11 negh

न्यवस्थान्त्रवार्षेत्रं वार्तात्वानस्य अर्थिकस्य निष्य दिस्याविद्यां मार्थिक स्थानित्र विश्वाति । स्थानित्र स्थानित् मायुवधान्त्रवित्वत्रवित्तर्याः वृद्योक्तप्रतिपायमप्रतिवद्याद्यसम्बाह्नत्त्रतिम्यन्त्रत्ततिम्यन्त्रत्तिन्त्रत्त हिन्द्रीतित्वचनेत्रवक्तांगत्रविद्विवाञ्चिकद्रीविद्वाविधावतर्तितित्वर्वम्वतासर्वः।सिवनाति।दीसंनियोगमनवृद्योजमान्यस्य न्यनोवहवाहोतियविष्धः प्राप्तीतिम्ब्रतेषह्योद्धियविष्धेवेतप्रधानातिनो वावबंगः स्वतेष्वद्वीदियविष्धेवीप्रधानातिकार्यतिक्रम्पास्यमणास्य ञ्चनावृद्धवाह्मात्रयात्रयात्रयात्रात्रात्रम्भक्तमाष्ट्रभाद्भवादित्रयाय्यायवाययायव्यायवित्रयाय्यात्रयाद्भवाद्भव तानोहितप्रमधारुन्तानापी हार्ये क्वेपेस्यानेवीहित्तरथात्रियायवित्रयायवित्रयायवादिह्याद्भवित्रययाम्बर्धायायवित्र तप्तेनप्रविविभावयामेवित्रयोवत्वत्रप्तिदृहित्रम्भासिद्दीनात्रीय्ञ्चत्रप्रस्थायित्रम्भातित्रद्वित्रविभावयायवित्रय तम्बन्धावानमावनानानानानानानान्य । वमर्थामुवसंक्षानंनी घतो किंतुन कार्गो वस्त्रियो। तस्य योगस्त्रामुक्तियार् प्रवितातन्त्र किंत्राम् वस्त्रियानक भागामगरासामियवायवास्यायद्यास्ययोजनं। द्राय्यविषयामा क्रेडीवानवियेषासानाविति॥

m

नाविधायनानक्षर्द्रधीक्रारमाविकापविधायम् उपधानीविनस्य नवशीविनिविक्षामा श्रीविनिष्ट्रमा शिविनिष्ट्रमा नवशीविनिष्ट्रमा श्रीविनिष्ट्रमा नवशीविनिष्ट्रमा अस्ति । १९२॥ पण्डणं कर्ण्य क्षाचात्रक्रवराय वर्षात्वावास्त्रात्वाद्वाद्वातात्रिका कर्ण्यात्रात्वात्वात्र कार्यात्वात्र वर्ष पण्डणं कर्ण्यात्र वर्षात्वात्रक्रवराय वर्षात्वात्र वर्षात्वात्र कार्यात्र कार्यात्र वर्षात्र कार्यात्र वर्षात् रामः। सप्तर्वतियातच्छनतर्त्वविध्रतियितवात्।।

मञ्चलान्त्रसाम्बर्धात्रपदिविषःपतिवेषातः छवनवासामा हण्डननोपतर्यत्ताद्वपूर्वाचेनीतिमनापुत्रः सार्वार्कः शिव्युर्धिया स्तार्थणीद्वाप्रभाषात्रादारी व न स्रार्तिभवक्तरावनीतिवारंगान्वाविदिनः तस्पानप्रसेणाभागान्दिवननार्युः कावित्रामानिविद्यिनन्तिवः मुस्त्वितिस्त्रीतिस्त्रीतिवार्यस्त्राविद्यिष्टेवनन्त्रीविस्ति ज्ञानिक के विकास के वितास के विकास के व भावयवः मामास बाज्यावतेत्राज्ञ द्वापिसपिविधिपेतंसिधिपेतंती तो तेनक प्रेथन लेक स्मारिद्वना त्वापूर्वी कांग्रेन भवती नातंनस्मादिन केः प्रीवृत्तेपत्र प्राप्ती तीति

त घराबलाकरणार्ववतिषेधः।शैरनंतासामप्रतिषेधः।खशेरानाशिषप्रतिषिद्वीषमंत्रानांपेतेन्द्रीयानुसनिःकस्मानस्मात्।स्वतरतिपात्राति।स्विष् क्षेत्रलेषः।तस्पतिहुलात्रभविष्यति।यो मामित्वकार्यवत्नोयोतिहुः।तनेहतत्रविमास्पति।हस्यिवतत्रविभागपवे।कर्यभावताहारेवापतिहुं।स्विति बेहंप्रस्ववहंतां।कितिहियताहायहताकप्रविद्यां प्रताकारावाहाः।वयोकन्वनायारतावादः वकारानाविद्यताहाय हुगां।देवाहनेवो । तरुक्र बंधियाति वर्ति होति वर्षा वरम वर्षा वरम वर्षा वर् रावुगारिमध्युमामामित्रुक्तेरहकाकांचेगामांद्रवयामात्रामनंगाद्वंगावव्दविदेशतेनदिनिवयोगनंगवस्तत्युमयमञ्बनीते।स्यामनस्मा यहतां कि वे के अस्तिता (के द्वारा के विशेष के विशेष विषय का स्वादिति। ने तह स्तिय योजना है है राष्ट्र योजनी विशेषित से विशेष अस्ति विशेष अस्ति ।

इबियान ३६ निर्देश योन ने राज्य ति स्थाप्या मन्त्रे राविषया स्याना श्चर्याञ्चयपाप्तिमानायेश्रीयंप्रतिवेष्ट्रसर्यः॥ भद्रविभयोगाभ्याभिति।यो गरकाप्रतियोगारहेनी चाते।यह तमिति।द्विभविस्मितनपतिसानार्वेश्वसादि तिभावः॥स्वसुभाभ्याभितिप्रत्यास्यातो।तावुगाववीति।यहिपत्रैवदीप्रतिवेषकत्रेवदारम्यान्तरात्रीतवेषमविष्ययेवमनोनो तविन्यवेत्रतते।तेत्रवेशस्त्रीत्रवे नागिरविवविधीयतसम्बद्धिरीवेवाधि व्यविक्षं प्रतिवेधेनतस्मार्भवविधानसामक्षार्भवेभविव्यनानक्षेः॥॥

श्मा-के-भ गडमा

विद्वीत्रिति।वृत्यवत्वत्वति।सुवर्धत्योरोतर्श्वीप्रमत्तरायात्रांस्यत्वेतर्ति।यद्विनामत्तरायं यद्गीनपक्तेरीव्यत्तायतितद्वव्या महात्रातानुस्वतनतातहाातासुम्बरणारावर् सम्बन्धार पात्रसार पात्रसार विवास स्वास्थ्य । लोविनर्वे तत्र यमार्थीपवितार्वमानीविनार्वाताहरू सम्बन्धार पात्रसारिति।तत्रत्रातुर्वे तार्रस्तु वसानीविनानेवानस विचार् क्रियतार् स्मनानात्रात्राहरूताभवतुन्त्रात्रं वकत्रवाभवतित्रमतिर्वोक्त्यात्रमामनो वाटनिति। देववणितास्मावद्गीनान्नुतेनप्रा वितर्वितमाक। हेर् निति। ऋषित्रम्यत्रायां कर्ताकि वमातान्य वसालाविनीमत्रास्यमिति विवसार्थक त्रियोत हेवेदारु तेऽयत् स्यावेद्वति विद्यार्थि स्व तीतिभावः। इरामवीति। सम्माद्भागत्माग्रह्णाः वर्षानावित्रोगतास्माभितिस्त्रीवधार्थस्यात्ततस्त्रप्रकाणातीयाः होवोविधानाहेनार्वे अत्रेतन्त्र नामभावन्य रामवाभानसम्भादाममस्या ५ एउन्य प्रधानाचिमानमस्यातस्यात् स्थात्वामस्यानस्यानस्यानस्यानस्यानस्यानस्यानस् नेम्यानितिमनत्त्वतिथीचमाननिस्तिनेचामनाविधीयमानोरं प्रोवृद्धीविधितनस्यान्यस्यात्वास्यानस्यानस्यानस्यानस्यानस्य

विद्वीनतीयाञ्चनउपभानाविनानतास्याविति। चयनहरूतास्याग्रह्णां शक्षानकंतीवारंशन्यान्तयं। इहटावस्युतेशप्रतिवेधीयि। विवृत्वातन्त्रते वनना दृतिकातिक्षेत्रकार्वात्रात्राञ्चात्रियमागादिवनायकार्याण्यकारात्रीपूराप्यतिवृद्यावाधवाराप्यतिवृद्यावव्यतनवकारात्रीत्रवर्गाद् विवातः । मानकाशो राज्यतिवे भी।कोऽवकाशः । मुण्याचे। ह्यति। तस्मान्त्रहरूति। वहां मानकाशो रहे वस्ति। वहां मानकाशो स्वाति। वहां मानकाशो स् र्मयक्षं कर्निकार्ति प्रयोजनंदायतिवेद्योभ्यामुक्ते श्वाकवियधाम्यातानिति।विधानवद्वीहरूप्रसंख्यानंगीहितानवक्रवंभवति।खश्चेहरू रामवित्रमानह्व अत्रानीर्ह्मायामानह्नीयुवानीऽर्ह्माशालायामिति॥

चिषमार्थभवतिन्निवधर्याप्रितिन्द्रभावात्त्रज्ञचेभादीवनेनेनेवर्धनुभविभवत्त्रज्ञवनोचित्रोप्तादृशःसिध्यति।यदिनदीननास्यायद्वीतनपृक्तेत्री है वत्त्रायतेनतामच जार्थिपाप्रोतिन्तिकवरिष्ठविभाष्यविज्ञानाचभविष्यति।चष्वाताम्यवाप्तामाप्तिकिष्योगःकिष्यतेननेनमाप्तिदिन्तोयस्वातोः ह वद्ववद्गितिनन्तिनेनतामन्त्रात्राच्योद्देति।यदिनस्तर्भवतेननवर्धतात्वद्वतीदेःकश्चित्रोत्तरःचाविकवपामार्यक्रथनस्वाने।वर्ष्त्रविक्तिकेवर्षत्रितिक्रित्रोयस्वानेन

नायनेच नखेतिकपूर्शनाणवार्व आहम्कयानावरितावष्ट्यमतिः शविषातः वृष्यंगातन्त्रेयस्यानग्रहितष्ठेयसम्माणयः प्रेष्टासमानामनामानामनामनास्यान्यस्याने योरकादेशामावायसां शक्ताविति॥ ॥ सुनुपरित्तनामा प्रसानितिहरणस्त्रीचानसने समासाववनम् यंनत्रवितास्य विस्तृतिसम्बन्धानीति सहव યને ના ધમસ તાર્થી તત પણ રાયાના ભાગતિય થાનું સુગુભત દૂખા રાગો સને વર્ષન તુષ્કર હાર્ય હોય થાયા પ્રાથમિક પ્રત્યાન મને વર્ષને દેવનિ શિષ્ટ્રોય ह्माननीतप्रतिषिद्वः।तत्रज्ञानक्रिकोयंप्रतिषेधरातमताहाञ्चन्यमर्तनाहाताकप्रधीप्रतिर्तरोत्त्रप्रहृतपूर्वतिप्रतिषेधनारुत्रविधिक्षाप्तर

न्द्रम्बान्द्रपरमार्तिमिनमिद्रमायोगेनेवनधनानिहः । स्यासारामामेयसारामपूर्वनोनधनभिन्याकामामान्यानिक्रामिनस्यानिक मानुसनानोपोन्द्रवाद्विनिनमदित्रायोगेनेवनधनानिहत्वे । स्यासारामानिक्रानिक्रान्यान्यस्यानिकप्रकारामानक्रात्वाद्व पतिबंधाशीवितायपुर्वतेन्वापिनप्रवित्योवः श्योत्तर्वप्राप्तापृत्वेते समाना गण्डलामध्यानाप्रविदेशक्रीवित्रातस्य ६६२%। वहुर्वेतिष नीत्रकार्यक्षात्रकार्यक्षात्रकार्यक्ष्यप्रकारम् । विकास स्वास्त्रकार्यक्ष्यप्रकारम् । विकास स्वास्त्रकारम् । व स्वास्त्रकारम् । विकास स्वास्त्रकारम् । विकास स्वास्त्रकारम् । विकास स्वास्त्रकारम् । विकास स्वास्त्रकारम् । व स्वास्त्रकारम् । विकास स्वास्त्रकारम्य । विकास स्वास्त्रकारम् । विकास स्वास्त्रकारम्य । विकास स्वास्त्रकारम् । विकास स्वास्त्रकारम्य । विकास स्वास्त्रकारम्य । विकास स्वास्त्रकारम्य । विकास स्वास्त्रकारम्य । विकास

ि स्वत्तर्तिः सिद्दोभवित्तेनेत्रिः सिद्दोश्चेत्रनात्रक्तात्रक्तात्र्याण्यात्र्यात् पाय्यात्र्यात् । सिद्दोश्चित्रक्तिः सिद्दोश्चित्रक्तिः स्वत्यात् । सिद्दोश्चित्रक्तिः सिद्दोश्चित्रक्तिः स्वत्यात् । सिद्दोश्चित्रक्तिः सिद्दोश्चित्रक्तिः सिद्दोश्चित्रक्षित् स्वत्यात् । सिद्दोश्चित्रक्ष्तिः सिद्दोश्चित्रक्षः सिद्देश्चित्रक्षः सिद्देश्चित्रक्तिः सिद्देश्चित्रक्षः सिद्देश्वः सिद्देश्चित्रक्षः सिद्देश्वः सिद्देश्चित्रक्षः सिद्देश्चित्रक्षः सिद्देश्वः सिद्देश्वित्रक्षः सिद्देश्वः सिद्देश्वः सिद्देश्वः सिद्देश्वः सिद्देश्वः सिद्देश्वः सिद्देश्वः सिद्द

वारितिनतुक्रत्यकृत्यद्वाणीभावाश्यक्तानिहिरितिक्रतम्ययद्वां॥

गडेर डमा-कु-प्र वर् भावभितिवनार्चेतन्त्रवन्नस्यप्रतियरिकस्ययहणार्जनर्ज्ञविधिनस्मरितियावः।उपसंग्यानार्ज्ञसिदिस्तन्यहणार्मस्यानिस्यविधीवगितिश्चीवर्गिति। मतिकाजेतिननपुरुषःवनुस्रमहत्तपूर्वेत्रवेवेवनाधिनहरूजविधीस्ततस्त्रवाधीववनापक्षेत्रयाहः,पूर्वेत्त्रज्ञित्रवाकाणार् दिस्तिपितनादु पर्तजनेवाधिनशः जाविधिःस्मरितिप्रयोजनसमुख्याधीवाशहः,पूर्वेत्त्रज्ञेत्वेतप्रवाचिह्नस्यान्त्रस्याम तिनन्त्रनामनेतिःसेन्नातर्धानस्योक्तास्योक्तास्त्रप्रीतिस्यक्त्रप्रस्थामाणाक्षपृतिननात्राक्रस्वति।स्रोतिस्यलेवत

र्रेनाहि। बहु भवत्व द्वावति। करिकानिक्र वेत्र वोत्तर्व क्षेत्र विभावव द्वावेत्र विद्वाव विद्वाव विद्वाव विद्वाव ति। पूर्व प्रवाव द्वाव विद्वाव द्वाव विद्वाव विद्वाव विद्वाव विद्वाव विद्वाव विद्वाव विद्वाव विद्वाव विद्वाव व ने विद्वाव क्षेत्र विद्वाव विद्याव विद्याव विद्वाव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद

नादितिमावः। ख्रोगिवीती ख्रत्रचयोक्ताचित्रपत्नित्तानाद्विद्वेग्णाग्यलयः उपस्तिनितिभागः यत्नध्येत्रोप्रतयः त्यत्व श्रम्भेतिप्रतपत्नकृतः गोनापिनभवन्यापोक्तार्तिवित्तानात्। ख्रतिवर्षमर्गिते मणेष्यितिषेधः प्राप्तीतीन्त्रधः ख्रमति। ख्रवत्रेर्पते स्त्रीवे द्वेते से स्त्रा नादान्यरः नायश्चियाप्रवंतिकृतिन्तुरूपरितिन्तु

मार्था। स्ट्रा

णंशामितापंशिरयमंद्यीसान्त्रणांशिर्याचेतन्त्रसानेश्वतिलुक्। अन्नस्यार्थप्रतिप्रहृत्यस्य विस्तित्रमत्यानाति। तिदीधकंष् विस्त्रप्र प्रमोतिनाम्बद्धाश्चार्यास्य (विकाशःसिद्धिति। प्रस्येन्त्रप्रप्रहृति विकाशःस्य स्वति। स्वति स्वति। स्वति। स्वति। विनित्तरमान्यकाः प्रसावेशे विद्यां विश्विति। स्वति स्वति स्वति। स्वति प्रसावि। स्वति। स्वति। स्वति। स्वति। स्व हृति स्वति। स

दिति सार्व तो है या कार्य था प्रधान न या प्रधान न या प्रधान निस्त के स्वत के स्वत के स्वत के स्वत के स्वत के स या महिल्य के स्वत के स स्वत के स्व स्वत के स्वत के

र्कः द्राणित्रक्षः इत्ययमण्तिद्रितितिविव्यन्ति हिनारिजनसम्मित्रविकाति वर्षोत्ते वर्षोत्ति स्वत्रकाति वर्षे वर् दिनवतियेथानवेक्ष्त्रवामर्वादिवाति वर्षायम्भुवस्त्रीनित्वविवात् यात्राव्यात् तर्वादिनहेवेक्ष्त्रयात् वर्षोति वर्षे वर्षायम्भुवस्त्राति वर्षे वर् उमा के म गर्हा

खनगर्वाहिति। खनगरित। स्वान्यास्त्रीयस्त्रामास्त्रीयम्बन्धः स्वान्यास्त्रीयस्वान्यः स्वान्यास्त्रीयस्वान्यः स्व स्वयुक्तसम्बन्धाः स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वा स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य स्वान्यस्य

कार्यमध्यक्षित्रम् विभावत् वि

परिकात्रमः ।। त्रवादिकारितिराणगुणितित्रवेनसमासप्रितिवधनुस्मानस्य वानस्य विश्वादिकार्यात्रस्य स्थापितस्य स्थापित व्यतिवेनतुसमाने स्थापित्रम् वार्षित्रम् स्थापित्वधन् स्थापितिर्विक्षेत्रम् विश्वादिकार्यात्रस्य स्थापितस्य स्थ तेरुके स्थापितस्य ।। त्रवादिकारितिराणगुणितित्रम् स्थापितिर्विकारितिस्य स्थापितस्य स्थापितस्य स्थापितस्य स्थापित नेतुवैवामिति।सर्गान्वेद्योयस्थलर्थः उपा जान्वेद्यवाति।कान्वेद्यपु जान्तत्रदुवेद्यकः ।यत्यद्वादितवित्रवेत्रानवंदयदिवयदिवयः वद्यादितः वद्यादित्यः वद्यादितः वद

रिहणारम् मुद्दोत्तम् वृत्यस्त्रीयभोत्यानारमहतिसान् वेयनस्य महत्त्वानं कर्त्वानारिन प्रतिकृति । सन्य विस्ति सन् गोदिनगान्वेयकारण मन्त्वेयक्यहणोदिनमात्वेयकस्यद्रताभवनातिएमणीभावाकत्रयाकान्यतस्यानीभावायाः प्रयोजनानिगतययहणोत् वन् १६णामधूनार्ययद्वीरियुग्रहणामधूनान्तुनैयमविकर्त्रवातर्युवेयकग्रहणात्र्र्युवेयकग्रहणान्त्रीतोकात्रेतत्वाःपरिभाषायाः प्रवेत्रनेत् नियप्रहणामधूनार्ययद्वीते व्यवस्थानस्य विकासम्बद्धाः विवासम्बद्धाः विवासम्बद्धाः विवासम्बद्धाः विवासम्बद्धाः विव । भवत्यत्वर्गीभाषायद्वेतमह्वाद्वाद्वावितिवशात्रोदितोक्तोत्रितत्रह्मित्वानंकत्रिक्षां वक्तिकां वनन्वं भक्तोदशहः विवासात्रित सत्वामानुवंधकत्वत्र स्वाविद्यायोगन्त् नावमितिवानावार इतिविद्यानुवंवित्रीन्त्र वेदिसभाषायः ठः छ्रहेत्रातिस्वाविनिस्यावि ते। किंकार्गांतत्रसाध्रितिवर्त्तते॥

यागर्वनवरोग्रहरमाभावार्किवधापमार्वव्नयंतेर्द्धवतंविक्तमवर्वाश्चित्रहिताःग्रीज्ञावितापस्यतिलावेनवामहेवामितिह्यसिहिटिन्काःग्रेवा त्रताबद्धाः त्वराज्ञानिष्ट्रतातिवार्गाार्थाएवंचैतिद्वनयपपोजनंत्रवतियद्येतेपरिभावेत्रवतत्तेनावामद्विमिणजानोदानसंवतेस्वितिष्यव र्घपर्वक्रितिस्रोगाफरानंत्रोवेषवियाप्रिति।शिलेषशिलयमिति।न्द्रेमकलिंगएपशिलेपशर्ःस्मागत्॥

गडेगा डेमा-कुन कर्यस्त्रीनाम्रति।यससभावंदिर्यामेवपुरवाणांसायुगियकारितिभागनेनुसभायास्परिव द्राहतामनेप्रकृतिसंभवतिविधाःसभावास्पर प्रवेदाहिर्छ्रदेविकायम्बर्गिवेद्यायाय्वियाप्रयोणाभावः अस्पर्हणामिति।यार्ष्ट्राव्यस्त्रीतिस्नेनाननात्रातिस्मादेवास्य प्रवेदान्त्रमन्य के स्वे विद्यामभावर्गितस्य क्रियानिस्त्राति। विद्यास्त्रात्रमेव विद्यास्त्रात्रमेव क्रियानामन्य के स्वित्रात्रात्रम्य क्रियानामन्य क्रियान्य क्रियान्य क्रियान्य क्रियान्य क्रियान्य क्रियान्य क्रियान्य क्रियान्य क

negn

तिप्राणिसमिदिययः।णिएरिस्तरमातल्वशस्योःणात्रतः।सिप्रसिद्धिवशयः अध्यानवासिभापिति।एरेशादान्यस्यान्द्रिति। वैयोवस्यानिक्तिमातल्वशस्य प्रमार्थानं प्रवीतमात्रसामध्यान्द्रप्रसोधिकत्यः॥

॥सञ्जना ॥साधनायः हराष्ट्रिति।स्यानेभवस्याप्रसः हेव्यति।हाष्ट्रभवितिभवद्गवर्थः हाण्ट्रमुमु ईवाजित्रभञ्गवः सर्वयम पारस्रावः तन्मानिदिश्लोयजितमानायप्रदेशवाद्वयविद्यायेतस्य विद्यायेत्रम्थवेतः विद्याति।स्वत्रम्यस्य स्वत्रह्तिस्य बाहेव्यतिरातेवभवति वेस्कारिति।सात्रीर्स्यायम् विद्यायोगीयायिक्षितित्रयाश्यत्रमात्रितः वद्गवति।यथवति।यथवति।यथव वितयातिराह्नम्युर्वेषिक्षयापिक्षेयाभविनोति।तरासमुक्षयम्भवितिभवः एत्रमधिक्षिति।स्वत्रमुक्षविनोत्रभव्यविद्यायोगी

यत्रत्राम् चावस्य देवा वेशक्तवर होनीदिनादिवयमात्रिकेशकादाहित श्वासाय होते हाथ स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्व विकादी कर्यक्षणे वृत्रक्षणे विकादिक्षणे स्वास्त्र स्वस्त्र स्वास्त्र स्वस्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र स्वस

सायतेष्ठमुन्नयोगारिटे पारामः विद्वाना स्वताति। स्वयातातिष्ठमाणीयिक्षणाणीरितिभावः प्रविज्ञाति (विति।।। स्वतां प्रवाणीयप्रविज्ञाति। वितिनसंभंत्यतर्रातेभावः प्रवेषाधिकस्वपत्तर्विपयामाष्ठपत्रीः । स्वतुप्रवामाणुधस्त्रेणसर्वे समूद्रमासे वद्धीने सावसायन्त्रीतेषा वाष्ट्रपत्रियाः । भवति। सम्बन्धाः प्रवाणीयस्व प्रविज्ञातिष्ठाविति वद्शिवास्य विद्वान्ति । स्वति।। स्वति।। स्वति।। स्वति।। स्वति। अन्त्र १मान्द्र-प्र क्रमार्मितेमाप्तिः वृक्षावकान्तु हुंकत्यात् इत्यावशकलेनेवंगामार्मिनेशास्त्रात् उत्कृहक्तत्र श्वानः एक्यन्य उत् कृतकावशर्षे शाक्षिक्षावकान् कृतकान्त्र कार्यात् कार्यातः कार्तत् रितास्त्र प्राप्त कार्यात् विश्वास्त्र प्राप्त कार्यात् कार्यात् विश्वास्त्र प्राप्त कार्यात् कार्यात् विश्वास्त्र प्राप्त कार्यात् कार्यात् विश्वास्त्र प्राप्त कार्यात् कार्यात

गडेटा ध्रम

113

कुमामिषुंसासहोतेवभोगित्तप्रकृत्रिनिर्मनंबुद्धप्रसंबद्धन्तमानिप्रयोगःगामिष्यतान्त्रप्रस्वयास्य स्वान्यस्य स्वान मान्यसंबद्धरेवोनेव्द्वर्गानिकाद्वाचानकमाननक्षमासंबंधाहियधि-कुमाम्बद्धरहियधनंबद्धरहिनिर्मित्रसाहन्योज्ञुपुंसास्वर्धेय योगमुष्यरायदेद्धायोगीलः कुमाम्बद्धः यपुन्ननेष्ठवंधसंबद्धाहिनोक्तरमान्यदेवाद्वर्गान्यस्य स्वान्यस्य प्रमाणानस् हिन्द्यः किनिप्रतिहन्नानगर्वनिक्रियायाः क्रीशसर्थः पहानुषक्त्याहिन्द्यात्रस्य स्वान्ययोगिश्चाक्रयाप्रस्य स्वान

कुम्माति। स्र निर्मित्रमार्थाणम् तकोसित्रं धः विसेर्णकास्त्रं प्रणानः सर्वभादेशनाम् विभागति। स्टुलः सर्वधारं धारास्त्रात् सात्रश्चात्रीया स्टुलः सर्वधारं धारास्त्रात् सात्रश्चात्रीया स्टुलः सर्वधारं धारास्त्रात् सात्रश्चात्रीया स्टुल्लास्त्रीया स्टुल्लास्त्रीया स्टुल्लास्त्रीय स्टुल्ल

गर्दी अ अन्य बदुर्विहिः॥॥ऊद्धसर्ति।ऊद्धलिबिः तिस्रणसंत्रद्रकरूगिम्लम्बूनाबुद्धवित्वसीराम्बृत्रीतिरुक्तवात्रीति क्रियंतस्यवकारिः स्वाययात्र्यस्थिपंभवतास्योजनतिद्वतिस्यासन्त्रसुर्वित्वस्यवेत्वस्यक्तिस्यः सुर्विवितुक्तिस्तरम्बन्ति।वन्तेति

सामान्त्रप्रकार्गार्योधसो विद्याप्रतिवे क्रबंदमे वावश्यकिके क्ष्मास्त्रतिवृत्यं वित्यक्षीत्रयो। कर्णापुनी विद्यान प्रवेशका विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान प्रवेशका विद्यान विद्य

1146

रामहायना जाना । । भंत्वारे प्रितिभंत्वा वययोद्ध्यनिर्दशार् कर्षणातु सन्ति ज्ञानिभावः विज्ञानिक वयद्याः क्रमणारे वेतनस्थितक दिनेन प्रसिद्धनातन्ति वरत्र क्रममतात्र प्रसिद्धितिभावः। अवेतने श्रवातिहिशात् प्राप्तिवितनी नामणि दृष्यतर्मणीय स्वतिका

सम्द्राचाः सम्द्राचाः स्वार्धः साम्द्राचना साम्द्राचाः स्वर्धः स्वर्धः साम्द्राचाः स्वर्धः साम्द्राचाः स्वर्धः स्वर

ह्माबारितवयात्रितवयात्रिक्ताः ।। मानिकेति। त्राक्षेत्रदेशकेत्रिकत्त्रात्रक्ति। स्वत्रात्रक्ति। ।। महिकेति। त्राक्षेत्रक्ति। त्राक्ति। त्राक्षेत्रक्ति। त्राक्षेत्रक्ति। त्राक्षेत्रक्ति। त्राक्षेत्रक्ति। त्राक्षेत्रक्ति। त्राक्षेत्रक्ति। त्राक्षेत्रक्ति। त्र

imale ala

हमा-क्र-प्र Hoon

सम्बन्धां अवविदिति। सम्बन्धां प्राणितिवन्धां प्रविद्धां प्राणिति स्वाणिति स्व

42011

प्तका अपूरकारीनामिताच याने विवादी पादिवाद्वेचोवादात्वा वामिन ज्यान विवादात्का अपनिते वर १ व्योवादिक वाद्यी वसंतितरं प्रविक्तिम्राम्भित्तिविगोनेति। स्त्राण्यिदितः प्रविभित्ता प्रविची चात्रप्रविद्याप्रयेन सहागगर्शामिवभाने तथाविवभाने नाकातेह्याधनवेनुवेषितेषांव्यवग्रंपस्तेत्रतात्रवंत्रीप्रभागामागात्वत्यवायवनकवीर्कविनाशिवनाश्यविभावन्यत्रीत्रमावन

प्तकतिरेवापुतकत्वार्भायंयोगप्रकारिक्वनं।पूनकानार्यःयेयोगप्रकारीक्रक्तयाःपूनकतिरवीपूनकत्वारापर्यारिपूनाःकतवः पुतक्रतसामबनिनिमसिने वोतिनस्वितामारे शानां वचनिना लुकितत्ह्रतप्रसाः लिएसिनियोगेनसर्वतामारे शानां वचने निम लुक्तितत्त्र तंत्रामितिषंचे दूर्मणरेवता अस्पवने दृष्वाप्त्रः। हण्याः। क्रियु यते सर्वनेति। अस्य नाविनावे श्विदेवाक्यास्त्रः। यत्त्रः। वत्ति। वत्रः। वत्ति। वत्रः। वत्ति। वत्रः। वत्र गर द्वातिग्वेनकान्नेतरितान्त्राविग्नान्त्रात्रिक्तकान्त्रात्रात्र्वात्रात्र्वात्रात्र्वात्रात्र्वात्रात्र्वात्र

।तितार्योद्भिः सास्रेवनेत्रन्त्यद्वित्तन्त्रम्भितन्त्रम्भितन्त्रम्भित्त्रम्भवानुकोनिस्त्रिन्यान्नितिःवंवाभित्रविष्यान्योदेवना अस्पातपूर्वनमधी सनेकाएणित्नमिर्वामीति।वंबामीति।सारियश्क्रमणा धर्षितिस्क्रमते प्राचित्वस्त्रीकाणित्वस्त्रीयमा विवि नेति।ताननिर्योग्रहामितिन्त्रवियत्रात्रावित्येनगर्द्वातावित् क्रियपक्षावानात्रकत्रपत्योऽरस्त्रत्त्वात्रतनप्रद्वितस्वन्ति।सर्यः गठ6ग देखा-कु-प्र वद्रस्ताः द्विपाव-पूर्वभक्तस्थाणानीः दिविवने निर्वाति वेतिविवनिवने निर्वाति स्थानिका प्रस्ति निर्वाति विवादि स यहति श्रुक्तोत्तो प्रोति स्थाने स्थान

र्द्तिरिचवात्रनंब्रह्मस्त्रातिषद्द्ति।विद्त्वाणाद्द्रणानाभातः।विध्वताणवननत्वाविद्वप्तत्वाविद्वप्तत्वाक्ष्याः वास्ट्व प्रकाराः वंत्रीतिः ग्रेथिकत्ति वक्तवाः विध्वक्ताण्यस्त्रोत्तन्व विद्याणादेशिकामात्रोत्तव विद्याप्ति विद्यापिति देशविष्ये विद्यापिति वित

यनुकीबद्धिमनाद्विद्वन्तवारणादेशांत्रांमन्त्रकेन्नेतिताप्रमापन्नीविद्विद्वातान्यवे । संविधामनिद्वातान्यवे । स्व सहाधिकारत्वामनाविद्वेत्रोद्वातिकान्ने । स्वामनिद्वातिकान्यकादिम द्वापन्यकात्रमानान्यकान्यकान्यकान्यकान्यकाः स् स्वामकुकीविद्वित्वमान्यद्वियावीरभाषानामिक्यतराक्षः नमवन्त्रद्वित्ताकन्तिको देशनाक्षयं विद्वापन्यक्षयान्यकान्यक वेकविद्यामन्यविद्यान्वविद्यान्यक्षयम्बद्धस्यक्षयम्बद्धादेशेन्तिकाभनवस्त्रम्थन्त्रस्यक्षयम्बद्धस्यान्यक्षयम्बद्धानिकान्यविद्यान्यकान्यक्षयम्बद्धस्य

112511

वर्ताणा छं इक्षिक्ष भित्रे स्वरूपमा बहुति मुक्त के विष्ठ हो प्रतिकृति के स्वरूप के स्वरूप के स्वरूप कि स्वरूप क राजित के अपना के स्वरूप के स्वरूप

वर्णार्नुरा॥ ॥ खात्रवर्णन्तयोः व्यत्वेधोवक्रयः । खात्रकाणनेना। छेर्राति क्रमेके। छेर्राति क्रमेकर छंरा। अस्ति व र्णान्तिविधानेविश्यार्पात्वाने वर्णान्ति प्रविधानेविश्यार्थे वर्षाः वर्णाने कर्षात्वाने कर्षात्वाने वर्षाः । प्राणिक प्रविधानेविष्या । वर्णाने कर्षात्वाने वर्षाः । प्राणिक प्रविधानेविष्या । वर्णानेविष्या ।

रमान्द्र-प्र #12311

्षेत्रमहिति।स्रमतर् वंश्वकारिकोगुणस्मा एकमन्त्रप्रोत्मतिभिन्नमतावेषु वर्वेषु हरः सर्विनेपात्रपणतिमात्रपणिकार्यक इति।सम्बद्धाः च्योणक्रवानकरूमः जेतार्वार्यस्ति।य्योक्तल्यायुक्ततेविवस्य यतंगतित्युणस्य वस्त्राति।धासीनार्वत्रातिराकनेमानेय्यातिराकवसुणस्याकरानी कार्यमान्यविमान्यात्रियात्रकार्यस्यात्र्यात्र्यात्र्यस्यति। सामान्यत्रेत्रस्य सामान्यत्रियात्रात्र्यात्रस्य स् सामान्यत्राम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम्यत्रम् वर्तमानान् वृषीमारणात्वाप्रवत्रितियान् वृषोममंत्रोणनवर्तत्र सिद्धियान्त्रविनात्वा युषोमानुष्त्रियोवर्तनानानां स्वयंत्रत्रमानानां स्वयंत्रत्रमानां स्वयंत्रपत्रमानां स्वयंत्रत्रमानां स्वयंत्रमानां स्वयंत्रत्रमानां स्वयंत्रत्रमानां स्वयंत्रत्रमानां स्वयंत्रत्रमानां स्वयंत्रत्रमानां स्वयंत्रत्रमानां स्वयंत्रत्रमानां स्वयंत्रस्वत्रमानां स्वयंत्रस्वत्रमानां स्वयंत्रस्वत्रमानां स्वयंत्रस्वत्रमानां स्वयंत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस्वत्रस् हाबागंजिलेवणसम्बन्धानं वातावास्त्रीयोद्धियां वात्राम् वात

રોપ્રયુक्ताहामगरणहुन्या मोखापाजच कः सर्वनिमानाहुन्याहुनी गुणानस्य मानुरानाबहानार्थाणानवमानहापुर्वकः यः। के प्रयोजने स्माकता मार्थ इमिननेनाभिनवेंचेनव खेब्दामोतत्कतान्मानी इसेनवाधिकाञ्चभतेष्वं प्रशासनिक्षत्री पर्यवेगीमा सम्बाधीन दिन्नु स्ववेनाव वाणासाधानी दिन्

सारविधितितमस्छित लुक्वक्रयातरे५(मितियात्राति।तर्द्धानीयर्भविधावार्थायाविधानीये।वर्षाविधाविधायानुक्क्रयः।वराजुक्तराप्रथायर्थन्तुक्तराप ए।वर्षेवनार्यानुका।किमायावर्षित्रोयात्रःयरायाद्वियात्राष्ट्रायर्थायर्थनवर्षित्रेयात्रः। पुनीतियर्थवर्षार्थन्त्रः।वर्षाद्वयत्रविधितिक्षयात्रः पुनीतिवरिय एरिश्रः वृतिकत्वप्रवितन्तिवित्रभातस्यवतसमयान्यात्याकारकानारः कपायानकरूपसम्बद्धाः वर्षायः वर्षायः वर त्वनीतवारिय एरिश्रः वृतिकत्वपायस्य वित्रयञ्चातर्थितवे वित्रयक्षात्रामानामात्रत्तकानीतिव वर्षेश्वनमत्रतयात्रप्रभ त्वनीतवारियस्य वर्षायः वर्षायस्य वर्षायस्य वर्षायस्य वर्षायस्य वर्षायस्य वर्षायस्य वर्षायस्य वर्षायस्य वर्षायस् वृःकाणासभुवनहः ऋणिवकणवः त्रद्विमुखवनविति।तस्पर्भितिनवं संपर्भरिनवं सन्तानभराष्ट्रायति द्वितन् त्रीवस्तानस्य ऋयः सुकिवसिश्रवस्ति व यह शह्माहिक योशिवमामित्रम्तियशाहिरीव्यमधानिम्यंतोत्वातित्रहेत्राविक त्येनोत्र मार्वाववस्थानम्बानम्बान्यस्थितित

1152

यदिवनीति। यथाप्रेनिस्वनीतिप्रतिविधानात्वर्त्तने वर्वाद्ववा सविप्रतानो कित्वर्तात्वाकः कथिति। स्वानिस्वाना किया ने ने वर्षे विभाव भारत्वर्ति क्षित्रे विधानी नारकर समावाधनम्बद्धानाति। स्वानिस्ति स्वानिस्ति स्वानिस्ति स्वानि प्रस्कार निम्न के तनात्वानीदिनिष्यानिपरिक वृत्तीने प्रमानिष्यानिस्ति स्वानितिन्ति स्वानिस्ति स्व छ हलाबंधयतायर् प्राप्ति। चिति। वीयां जन रामाथना क्रीनिहेनननेसात्।जिदिनात्रितिति।तिदिनोकस्थान् स्थकः सर्वापुरस्वर्तनाहितभानः तदेनप्रात्वायद्वातस्थितिवस्थानापितिदि नत्यंत्रीणनिहुनसन् कं पण्येश्कृतकेत्रीपरिवृतस्याप्रवेषष्टशक्तिकस्युवस्यामप्रतिष्ट्रमानायाप्रस्थाक्षेत्रवस्य विव तन्त्रतीनधर्वसम्वर्गान्त्ररम्भावत्रमेण्येष्ठशरम्पितमति।त्रमातिवननान्वाकामत्त्रपुर्वतस्मात्रवनान्ने नकामनति।वर् सन्तर्भातामनार्थितम्बर्गान्त्रमात्रः।स्याशत्स्यतानन्यवेषणातास्यायानन्तर्भाति।त्रित्तर्भावति।विद्वतिन्यानुशर्मन नधोत्वियाः पुंशहेनीप्रधानानान्। खापेशहेनानारोत्रेनप्रधायते। नतुनो ऋष्येगारीरानापानिहतनुनवनप्रिति। जिपरोवः। सानायहनिहापप्रति। नात्रहाहिनोत्रात्रित्रंदक्षीति।वर्षपुर्वोत्तात्रारको पक्षितीकारंगालि॥नेतरात्र तापकं ।श्रवितिहरू हे तृपवचनेत्रवीननवीऽनीकारात्राप्रतपात्रदर्धकेत त्यान्य अत्याप्रताहिनाहिनाहिनाहिनाहिनाहिनाहिनाहिनाम्यवगुनाहरूत्रवर्षात्रकोनामिनमुन्नोतंत्रपुनोगाराख्यायात्रही ति।नेवरीयः।नावश्यमयमियाप्रिसंवेशोप्रवितस्पर्विति।स्ययप्रधाप्रिसंवेशोतिसोयप्रिति।कर्यपुन्।तस्त्रिनस्तितेत्रतस्वति॥ तोत्पन्निमन्तोगाप्रष्टशहस्यवियोहनिसाध्वञ्चमप्यतिवेतनकेवनाप्रस्तिःप्रयोक्तयोतियसोनोनप्रवर्त्तरमन्त्रकेस्तिस्तवायानेतिद्वस्यति न्योगामः प्राणीतीतिह देतुं श्चियार्वेतनवर्गताम् योगन्यावर्षः स्थवेति। सन्नापिसवयेनैतिस्ततपूर्वकाणायात्रितिसंवयेनैनिमावः। रूतापिर्दर्भवेशस्य नैनोकरतिमनाहानेन् वेति। खप्रप्रिति। खप्रेरावप्रदस्पतिकृतनानाहितान्त्पति प्रदृष्यत्विवक्तायावहितानिकार्यवतावार्यप्रति। प्रिजानामप्रदर्श भावारितिप्रश्नः॥

गर्डमा डेमा-कु-स विक्रमाग्रेमावाक्रियावि विविच्यावे त्राव्यायवे व्यव्यावे स्वर्णा स्वर

किप्रमामाभवविद्रापिति विद्यापास्त्रकारामान्यकाराम् । वाधानतम्ब्रवामेडाप्यसनेतान्यक्षेपित्रवाधिति।वाधाति।वाधिकावेक्तियसंत्रवाधितेवयस्त्रियसंत्रवाधित्रव्यस्त्रवाधित न्याक्ष्मान्यक्षेत्रविद्याप्यक्षेप्रकार्यक्ष्मित्रवाधित्रवाधः।समासंत्रव्यामितासमासस्यातिपरिकस्यानेनन्तर्तरस्यानित्रवीः वित्रमायानपुरमाभूतितिविद्वन्यमाभूतिविद्वन्यस्त्रविद्वतिद्वतिस्त्रवेत्रसमासःस्यानेवरामास्यानेवरामस्यानेवरामस्य

ग**र** हो।

1154

संकृष्टिनंबावक्रीशाश्चनावयवाद्मतिः प्रसद्वेतामिकी प्रवर्शना हु सह समासाभवतातिक हांवाभवतित्रसन्वामयेसमस्वामयोस यवादुपतिः प्राप्तात्माकेकार्गाम्यस्वयद्गीयसाम्बन्धर्श्वद्रेताभवतीति। स्त्रपुर्वतिकार् सपूर्वतिकारमा प्रयापित् भीवयाति। परिमर्खयापरिभावातिनेतरस्यः परिभावायाः प्रवाजनेत्रपति। स्त्रपति स्त्रपति। सिक्तिकारमा स्वर्णाने स्वर्ण स्वानिविहेकसंसाभविष्यतिमृनुवहेनीपातिविहेकसंसायामयेतयाविभीयवाद्धः द्वरूक्तस्वरूपक्षात्रेवेसाहरहितस्वतेनोपर्रणस्त

त्भावपाद्द्रकर्मान्यानान्त्रव्द्वाप्रात्वाद्द्रम्भावान्त्रव्द्वाप्रात्वाद्द्रम्भावपाद्द्रप्त्रम्भावपाद्द्रप्त्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपान्त्रव्द्वाप्रक्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावपाद्द्रम्भावप्द्रम्भावप्द्रम्भावप्द्रम्भावप्द्रम्यम्यव्यव

अभा-छी-स

वकाकरिते। स्वस्पत्ता विप्रहर्भने विप्रहर्

महरम सक

1156

उमान्यभित्रसंक्रियारियभिवादिवनिक्षद्रभित्राक्षक्ष्यक्षम्य क्ष्याच्यात्रस्थात्रस्थात्रस्थात्रस्थात्रस्थात्रस्था स्वरम्पात्रस्थितेत्रस्थात्रस्य स्वरम्पात्रस्य स्वयात्रपरिकते यात्रिक्षस्य स्वयात्रस्य स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं परिभाषायात्रवयये वेतृणः स्वयं यात्रस्य स्वयं भाषायात्रस्य स्वयं स

उभान्तंतुन्नतुरिद्धतिभन्नवराताचंतुरीयप्रंगः। चवराताचातुराव्याचेतिम्ववरातवात्वातावातार्यात्र्वतान्त्रत्वान्तर्य ग्रीवानान्त्रताहितियुद्वाचााचात्रश्चवियुद्वाचीएवेलाहाचीग्रियस्यवरात्तविवययात्रिः ऋक्रास्त्रचाएतछित्तेवज्ञानीर् स्वाणायस्यस्थातिस्वरिद्वत्यंवाक्रस्यः सूर्यस्यास्वरिदेवतायात्रियात्रास्य

दशक्रिकारमः पुंचामात्रप्रस्कानम् मान्यस्कानिकप्रस्कानिकप्रसाधनिक्षान्त्रात्त्रप्रस्कानिक्ष्यस्य स्वति स्वति स्व म्यव्हानायामिनः प्रान्त्रपुर्वने समाप्तर्यने स्वति स अभ-कु-प्र अभ-कु-प्र इंद्रवर्तामा महद्भिममित्रामहत्वोमहिमराण्योः चिकंपयानीतिमार्गरमेरामिधायतेरीयक्तप्यत्मोत्राम्यत्मात्राम्यत्मात्र नातिनस्रहारम्मानस्रीर्शस्यकार्यतिष्ठवरमाय्यापमातुनस्यतिनस्राप्रधानुगिकस्यतेषुन्तस्यतेषुन्तस्यतेष्ठाः । विकित्तिनुष्याम्यस्यतिम्बर्गत्स्यस्य विक्याप्रधानस्य स्थितस्यायत्मात्रस्यात्रम्भास्यास्यात्रस्यात्रस्यात्रस्य

इद्द्वरूपाणिक्षाकृत्वयोक्षद्भाद्वात्वयोभ्द्रभावमान्वभिद्वर्तिक्ष्रयोष्ठ्रदृद्धात्वमान्वभीपवाद्वाव्योक्षद्भाद्व द्वियोप्यकाद्वियाप्तित्वक्ष्रयोष्ट्रमात्वयोभ्द्रम् हन्ननीःश्ववायात्वम् नामावायायात्रमात्रवायायात्रम् वियोप्यक्ष लाख्द्रिशिलेबीत्वक्ष्याप्याप्तम् हन्ननीःश्ववाद्यात्वश्चर्यायात्वात्रम् वियोप्तायात्रस्य वियोपायाः ये स्ति यामावेतिकक्ष्यां अवस्यावितास्यवियाम्।श्वियापाण्ड्रमात्रमात्वात्रात्वस्यात्रम् वियोक्ष्यायात्रमात्रमात्रमात्रम् वियोक्ष्यात्रम् अवस्यावितास्यात्रम् वियोप्तिक्ष्यात्रम् वियोक्ष्यात्वस्यात्रम् वियोक्ष्यात्रम् वियोक्ष्यात्रम् वियोक्ष्यात्रम् त्राव्याप्तिक्ष्यात्रम् वियोक्ष्यक्ष्यात्रम् वियोक्ष्यात्रम् वियोक्ष्यात्रम् वियोक्ष्यात्रम् वियोक्ष्यात्रम् वियोक्ष्यात्रम् वियोक्ष्यस्य वियोक्ष्यस्य विवादित्वस्य विवादित्वस्य विवादित्वस्य वियोक्ष्यस्य विवादित्वस्य विवादित्यस्य विवादित्वस्य विवादित्यस्य विवादित्यस्य विवादित्यस्य विवादित्यस्य विवादित्यस्य व

व्यवस्कार्वाचिनार्निष्यसंग्रहतिए रहति॥विभन्तिति। कर्माशनां द्योतिकाविभन्तयस्तिर्शतैर्द्रमुच्चते। खन्यवाविभन्ते कर्गागिसानयस्घानामः। मनमाकानातिगननसंः कंज्ञावामानितानायाया खनुक्। कर्गामामिनितिगर्देश्वते वयववनः ममामवानिपरिकञ्जानपर्शविनना केऽापूनसविव्याना । यथः ॥ मम (lysti

बहुबहित्त ॥हत्रजातिभात्रमात्रकोहाज्ञतंब्रस्यति॥पाणिग्दशातिथ्यसासाग्रियासिपूर्वकंपाणिग्रहणेहतंसाभियागी।प्रवद्विल्यति।प्रवद्विल्यति।प्रवद्विल्य ति।प्रवद्विल्येयायाय्तिब्दुबीहिः।स्रोतिकर्त्तमधार्यकुर्विति।बहुकर्वितिवद्वित्वतम्पतेवतिवदुःयोग्दित्वत्तिवर्त्तान्त्रते।स्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्ते।प्रवद्वित्वर्

ब्हुबॅहिन्द्राःस्रक्षीत्रक्षेत्रात्वविषयः। क्रोट्सनानस्यविषयः क्रथः। होनानानस्य क्रायाप्त्रियः होनान्य विष्णिय इतिकक्रयोगाणियः होनान्याव्याव्याविषयः। क्रियाणियः होनानान्य क्रयाविष्यः क्रयाविष्यः क्रयाविष्यः क्रयाविष्यः क त्याविष्यः क्रयाविष्यः क्रयाविष्य

प्रितितेषुख्यमुद्रतिविद्देषुमातिरेक्तोएसनिर्मिनंक्तामस्यार्वाच्यात्रस्यात्रीयात्रम्यम्भवत्रस्यक्रित्वर्यः॥६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६५६६५६६५५५५५। याजनमतिसमयरामसम्बद्धात्रसम्बद्धात्रसम्बद्धात्रसम्बद्धात्रसम्बद्धात्रसम्बद्धात्रसम्बद्धात्रस्याः गड्डी गड्डी त्रामाञ्चालि संगात्रिति।त्रितिस्विधेत्रामामितिवेत्तर्वाधिमान्योद्धः निर्देश्विति। इन्यतिविद्धानिक्ष्योत्तर्वाधिमान्योद्धः विद्धान्याविद्धानिक्ष्योत्तर्वाधिमान्योद्धः विद्धानिक्ष्योत्तर्वाधिमान्योद्धः विद्धानिक्ष्योत्तर्वाधिमान्योद्धः विद्धानिक्षयः विद्धानिक्ययः विद्धानिक्षयः विद्धानिक्षयः विद्धानिक्षयः विद्धानिक्ययः विद्य

nagn

1160

कल्यामध्यामकोरित्रयामाववरित्रयामावरातेन्द्रविद्वित्रहेन्द्रविद्वित्रहेन्द्रविद्वित्रहेन्द्रविद्वित्रहेन्द्रविद पार्वित्रहेन्द्रवित्रम्वतित्रवित्रम्वति असवित्रवस्त्रम्वद्रविद्वित्रहेन्द्रवेभववित्रम्वामात्रवेद्वित्रहेन्द्रवित्रम्वति असवित्रहेन्द्रवित्रम्व

स्वातम्यरायपितेषेद्यां प्रतिस्वात्तम्य प्रविष्ठेष्यार्थितः त्रिव्यत्ति । स्वातम्य प्रविष्ठावित्रायः विद्यत्ति । स्वातम्य प्रति । स्वातम्य प्रविष्ठावित्र प्रवित्र प्रवित्र

शनाक्रीतद्वंद्रस्त्रभगर्गर्मद्वार्गात्रकृतभगतिहरू लभागळ्युगभगति।नलांगमिति।यर्थरामाक्रवेतातन्तरशाक्ताम् वर्षात्र्वास्यवस्थाः ः।निद्वासात्रोत्रेत्रोभोनिकानेतिपाहिसमासस्तत्पुरुवः।) अक्रम अक्रम नामिकोर्गाः ॥कवान् व्ह्रीति।कवर्षत्वेनवर्गाविशेवोतिधापते।विश्वपतिषयगोति।विश्वित्तरकः पतिषयत्ववरार्गतितुत्ववलनाभागर्ययान्त्रविष्ठा प्रेःसहारिनश्चातिवप्रतिवद्वनमानामित्रर्थः।नसर्गति।सर्गति।सर्गति।सम्बद्धाति।विश्वित्तरकः पतिषयति।सर्गतिवस्तानाम

नाति की।नासिकारीनंविश्वमाणंषुक्यसानिकारीनंविश्वमाणंषुक्यसे सिक्तिनंविश्वमाणंष्ठियशोर्गिनिनंविश्वमाणंष्ठियशोर्गिनिनंविश्वमाणंष्ठियशोर्गिनिनंविश्वमाणंष्ठियशोर्गिनिनंविश्वमाणंष्ठियशोर्गिनेनंविश्वस्य स्वित्वस्य स्वत्वस्य स्वत्यस्य स्वत्वस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्यस्यस्य स्वत्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्

गर्भा

शिवाविद्याविक्तवानेविद्याविद्याभागस्तिमनतेर् राजीयव्याविद्यानिद्योगपत्तिलव्यार्शयविधार्वाति।

1162

र्ष्त्रपूर्वाच्यायात्रीत्रायमाप्रवितिषद्वीनीय्वयः। स्त्रपंत्रोगावधारित्यार्थन स्त्रप्तिष्योनंतर्ययोगात्रवेशवितिस्त्रप्रतिविद्यान्तर्ययोगात्रवेशवित्रप्रतिविद्यान्त्रप्तियोग्निक्ष्यान्त्रप्तियोग्निक्ष्यान्त्रप्तियोग्निक्ष्यान्त्रप्तियोग्निक्ष्यान्त्रप्तियोग्निक्ष्यान्त्रप्तियोग्निक्ष्यान्त्रप्तियोग्निक्ष्यान्त्रप्तियम् । अत्रात्रप्तियम् । अत्रात्रप्तियम् । अत्रात्रप्तियम् । अत्रात्रप्तियम् । अत्रात्रप्तियम् । अत्रात्रपतियम् । अत्रपतियम् । अत्रपतियम्तियम् । अत्रपतियम् । अत्रपतियम्यम् । अत्रपतियम् । अत्रपतियम् । अत्रपतियम् । अत्रपतियम् । अत्रपतियम्यम् । अत्रप

त्राहितित्रतंत्रय्वामानाभाश्वाक्रात्यक्षामात्रतामान्यवर्षामात्रक्षात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात् त्रान्दितित्रतंत्रयक्षाय्वार्यवर्षात्रात्र्यक्षात्रात्र्यम् विद्यात्रयम् विद्यात्रयम् विद्यात्रयम् विद्यात्रयम त्रान्दित्रतंत्रयम् विद्यात्रविद्यात्रयम् विद्यात्रयम् गक्टम इ.स. कु.स विद्यान्त्रित्वात्त्रम् विक्रम् विक्रम विद्यान्त्रित्वात्त्रम् विक्रम् विक्रम्

न्यवस्थावस्थाभावतात् वास्त्रस्य स्वानुकपुर्तवा मुक्तवयात् स्वानुसाम् सुसाम् स्वान्त्या स्वान्य प्रमुक्ति वास्त्रमार्वे स्वान्य स्वान्

गश्चा) शम

1164

पाकवर्ति॥ ॥सर्कार्रितिः स्वान्त्रिः क्रित्रकार्यति। स्वान्यम् वक्तरिषु पाठर्शनीतनः विक्निति। त्यार्गाफलानं सम्बद्धार्थिक्षिः। स्व तीदुगुलस्रामान्द्रपरः पर्नानदेशियात्रीतिषिद्वति। तस्त्रिवेधसामध्यातदेशवित्रमवित। तयोर्गित्वविक्रेयामावाते॥ ॥र्शेषा॥ ॥स्वीर्षा

पाकर्ति॥ ॥सरकंद्रपंतरातेकेभाःव्यात्वविदेशेक्तवःस्त्रमुर्वभप्राक्तुस्यकंद्रस्यापंतर्वस्यात्रिकेभाःव्यात्वविदेशे साजिनशर्ताविदेशःकलाप्तिवेशेक्तवः॥संकलाभसामसंक्रितामसाञ्चात्रज्ञान्त्रज्ञित्वसाम् विदेशेक्तवः।त्रिकेशेक्तवः।त्र प्रसाग्धार्मकलाष्ट्रिताचेतिकक्तवं।देवेदकलात्रश्चात्रश्चात्रवेशेक्तवः।त्रिकत्तेत्वः॥स्वात्रः।प्रविदेशेवस्त्रस्य प्रसाग्धार्मक्रिताः॥जातेरितिकत्त्रमविदुन्तितिवद्शांकिप्तर्ये।त्रवेशवशादितिकत्तेत्रोयाध्यद्वितशास्यात्व।च्याद्व

वाति।उद्भेयस्यावन्यमत्रत्रासीतंगमाति।सुंत्रगमेननिर्वति।वन् छ्गाहिस्ने गाइत्र॥

115611 8 M-19-19

मुद्दः तथा । बवाविकिर्वाण्यस्ति मुर्थित्व हण्या व्यापाणि स्वार्ति भावः गोविक्षित्व हिर्गित्व स्वार्ति हर्गित्व स्वार्ति स्वार्ति

1818.00

क्यह्तीक्षित्रविशिष्ट्यावेग्रह्णाधन्त्रात्योविधीयमानव्यः नाह्विम्धतीतिप्रक्रियाक्षयेताह्युक्ता

n

साम

1126

113011

बातिक ॥ द्रशिति। द्रशरापतंको नंतित्वतर्नारनम् अन्य नम्बन्धन्तर्भात्रमा नववनमान्नित्यत्रः। सचेति। यत्रे कोन्तका अध्यो बाधिन नान्। नयस्य तास्त्रदे वातिमः भवोत्तमशर् व्यागते । एवं वर्तमप्रमित्यु सम्प्रतामवेशयानविष्यामित्रमः स्वापक वेतिताना वर्षे विभिन्ना । एव र्वप्रस्यह्नामृश्यानुयोतमंत्रम्थताम्,कातेनउङ्गतमाप्रतिकिमिनिङ्गययपादिगाप्रसम्प्रतिपाप्रतियाप्रतियाप्रतियाप्रति ·तनित्र यायकविद्याकोर् यप्रकविर्गर् यपकविर्तिवचनाराम्यभवतामर्थः।।।तश्लोनोतिएःछ हुनगतार्थसाभिधानार्थमागस्यातश्लेसनीवःधानवस्त्रीति धानुम्बन्यानयोत्रिज्ञयाभिधायतेमोर्चः प्रयोत्तनविषयोवायसस्यानर्चः सधेनाधाः पदार्चः सप्तत्वविज्ञयाम्बद्धारे स्वयामाप्रिति। पत्रत

त्राणिजोः॥र्ह्रकस्मान्नप्रवित्रश्नामाश्मितिसातिशविकनायंत्रप्रशृहेननिर्देशःकियतेग्रविवास्तिववर्षतेगविप्रम्तानामणवार्थयेकंप्रकर्षवन्न महत्वार्थ्यानोवोत्त्रमंगुह्मानाविधिःकेनतेनहत्त्वत्रपत्रपर्वाययेत्रमः॥प्रकृषिनत्रमहत्वारानानोवोत्रम्मुवित्रमहोस व्यवधारितेपाप्रीतिप्रकर्ष्यधंतप्रःयध्येतप्रःथक्ष्वेवर्त्रते॥३ इतस्यक्र्येवंत्रतश्चात्रश्चात्रम् व्यवधारितेपाप्रीतिप्रकर्षः॥तश्रहसात्रलोपोप्रविताना व्यवर्थप्रकरोतिधानवीत्रप्रस्वतेमनयम्बणर्थस्पप्रकिःकत्पनादीधानवीत्रीरिहत्तेवेषुनेकितित्रवाताःहोकिनोहते।सृनुहतप्रविद् तर नेतर दन्ति।। व यागों द्वेरिक नी हमें। व पागों किन देवेर हमें। अवतः चत्र व्याप किन्द्र व व व व व व व व व व व धाति।बाग्या योतप्राचेति।किंकामान्त् यास्तानाप्रभावत्।।प्रधतिमान्यान्ति।विध्यानेने लक्ष्यते।प्रधतिन्यानेनेयातिशाविकेत्रतम्। वृत्रजनमस्पाविधिकामानकविद्वित्तर्थनाश्वाजामिद्विधाद्षमभ्यंतांत्रिस्मवंदिवीयमातिर्पापकेनसमानार्धातमस्त्रिधमः तिस्वजेते॥

व्यवर्गातः त्वायीन्त्रगतादानुत्रगतोद्द् वोध्येकस्प्रकार्वत्यातमावावादानुस्त्रम्भावातात्रात्तात्रवास्यात्रम्भाव र्गितमप्रविकार्नुराजन्यु जमक्ष्वृत्राक्षराज्ञामनोराज्ञव्यक्ष्यक्ष्यक्षेत्रको । क्ष्यिक्ष्यक्षेत्रको भयके विवास तृपयोगस्थ्यक्ष्यक्षाप्रधानारुक्ष्यक्षेत्रक्षेष्ठनान्त्रवात्व्यक्ष्यकृत्व निष्यक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्ष सुयर्थंतर्पतम्तत्वद्वावन्यः। सातिशायक्ति। सातिशायकश्चतुः अस्तीनावंतमाद्वास्य वन्नातिवास्तानाप्रियंत्रवाने नामदेशायकीतिभावः तम

いろうい

ि पुनामिक्रमविद्याविकाविकाविकान्विदिकान्विदिक्तान्विक्षणस्थान्विक्षणस्थान्वे । ३८ देशकावादिनि ३६ केवस्वविकाविका वाब्यद्भिवनेतरावमपकारोनप्रवानीतिचनोनपानीति। योहेशवसे तुरस्वविवनभावात्व्यः जावस्त्रविति चलीवः विध्वति। द्वित्रहेनस्र तहस्यानंतरं व्यः स्व तिव कवोतिनेतः एतेपः बयार्-तरंतार्ग्मवनीत्य यमचीप्रवति। संशोकतवापितंचेववक्तवाः चारिशपश्तिरकानिवत्भावातास्त्रीति। स्रोह्यानेवितारहत्तीवीप .पीनेस्यावा क्वारियुनोमग्रहस्ववारावकेवनस्पतस्यवसेनयोगाभावावसामध्यी तरंत्रयहाताहित्र्यतावःतत्रयहितपहाहेशःस्यङ्कियेतनहाये वाभावकेंत्रियो

किंपुनायमणितोगरेशः साह्मिन्दिर्गाः नवायाः कन्नात्रविवाः।। व्यत्नारिशेवतोपननते।व्यत्सितारेशेयलोपोनकवः। सोहप्रेयायाश्क्रासः सेहप्रेसाः। दि रम्बिधादिकाम्बिधयःश्रीद्रलोमाकार्लोच्यति।येनाभावकप्रितिपद्धतिभावः प्रस्त्रीतन्त्राव्यक्षति ततात्।नेवेवरायः।किकार्गोध्यक्षीली पनिवित्तनातालोबितिवत्तनातालोवितिवत्तनात्रालोवित्रनार्द्रानचाद्रतेलोवेयार् योत्रीतितिकार्गागुर्त् गोत्रप्रयोश्चि चौत्रप्रयोगित्र योत्रप्रयोगित्र योत्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्र योत्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयोगित्रप्रयो ब्रुनास्वरस्वरः।वनुनोक्तीयादानावेक्वववनिद्वरिविधिविनेवदिवः।यनावर्गनेवनाविनेवनतिन्त्रित्वएवः।किकार्गायुवन्त्रवात्वमारीविद्विन भवजारीमहित्वंवर्गामविष्यतिमस्परं तरितेवंवर्गतिति।सर्यंताहरोगीहितातिबिधितिनेबरोषः।विहस्त्रप्रमथविधी।सर्वसिद्धप्रयविधी।रस्मयि र्मुकमोर्शःस्यूर्तिकाकिमञ्जायां आर्श्यतेन आयां कुत्रमताम् वेचेवहिरुताचार्यामस्त्रपितं। सद्यायित्रिशः इतः सत्तम कार्यान्यस्यादेशः अनुवंशीनेनकित्वो।एकाः सामान्यायद्शार्यः। अप्रामान्ययद्गानिधाक्यीः। इसामान्यद्गार्यकार्यः। यदञ्जाविति॥ श्वित्रहतिप्राताहिनोवनप्रात्राति।प्रत्यवाञ्चिनिनान्दधानात्प्रहतिभागभावः।नेति।सात्ववाज्ञवेगाहर्षियोहर्गति।प्रहाविनेप्रविशिष्ट्वीभागाञ्ज

येगार्नमात्यातिगरिकार्यविधीयमानः व्यर्नार्विपिद्धितितयापिवत्भावस्ययायना त्रांसवीकः।वस्यावेति।वश्रावेदिती।वश्री और शार्यप्रवासम्बद्धानिमतेत्वासंहत्ववं विक्रोणितास्त्रीर मचपरति। व्यक्तास्त्रीभीवक्।इशिनीयस्थनाधारे शेवारिनोहीवमुत्रभावयाती। स्वतुवं धा fafan

१भाके स्व

ावात्रात्रात्रात्रात्रम्यम् स्वित्रं वित्रायम् निर्माण्यात्रात्रम्य स्वात्रम्य स्व

क्रियविशेषीऽत्रामुर्वभीविशेषवत्। अस्मियविशेषाः सानुवंधत्विशेषवत्।।
हः स्वविशेषीऽत्रामुर्वभीविशेषवत्। अस्मियविशेषाः सानुवंधत्वर्षेष्ठित्र स्वोते स्वात्वर्षेष्ठस्य स्वात्वर्षेष्ठस्य स्वात्वर्षेष्ठस्य स्वात्वर्षेष्ठस्य स्वात्वर्षेष्ठस्य स्वात्वर्षेष्ठस्य स्वात्वर्षेष्ठस्य स्वात्वर्षेष्ठस्य स्वात्वर्षेष्ठस्य स्वात्वर्ष्ठा स्वात्वर्षेष्ठस्य स्वात्वर्ष्ठस्य स्वात्वर्षेष्ठस्य स्वात्वर्ष्ठस्य स्वात्वर्षेष्ठस्य स्वात्वर्ष्ठस्य स्वात्वर्षेष्ठस्य स्वात्वर्यस्य स्वात्वरस्य स्वात्वर्यस्य स्वात्वरस्य स्वात्वस्य स्वात

1110

णश्यापीतक्रयंत्रस्यात्रायश्यपुत्रदृश्त्रकास्मत्रामवतिभक्षकेष्ट्रस्याद्विशेषसंभक्षति स्वाधानतिक्षत्रस्य । स्वधिकिस्तित्विश्वितिक्षत्रस्य । स्वधिकिस्तित्वित्रस्य । स्वधिकिस्ति । स

हितंत्रकार्मानमविकातीनर्थः।बाहिरावाधात् गेनंतर्रियः क्षेत्रस्यामितमनसम्बन्धिः वित्तरात्तिः।कोरिमात्तायन् वहणानुतेतसमधात्नायः वि शेष्यतेनम् पुनवन्तरिकारं नीधानुनितंत्रवाति।तिमासमध्यावयान् यात्रार्थे वस्त्रातिश्वरात्मात्रमान् वर्षत्रायवे स्व तो:म्याह्निर्धः।धानुनाननर्थे विशेषपामाष्ट्रतंतत्रे कस्यामयात्रभवातसामध्योरं कर्तम् विशेषपास्त्र प्रणाद् मयो।विशेषस्यायान् वर्षस्य विशेषपास्त्रम्यान् वर्षस्य विशेषपास्त्रम्यान् वर्षस्य विशेषपास्त्रम्यान् वर्षस्य विशेषपास्त्रम्यान् वर्षस्य वर्यस्य वर्यस्य वर्यस्य वर्यस्य वर्यस्य वर्यस्य वर्षस्य वर्यस्य वर्यस्य वर्यस्य वर्यस्य वर्यस्य SHI-95-14 113 211

वलयवामातावरीति।तरान्तिरीयःस्वात्रवेतिरध्य्ति।त्यारेशवामात्रायरेति।तुषिचैत्वारावंगत्रेकीविशवर्गिगासेकावाविशूवीस्वायस्वक्रात्वीवश्चमात्रीधात् अत् वर्षायानायाम् । नावायादेविशेवानातास्य वर्षायाद्धाराविकीयद्वानी-प्रश्चेमाविशेयमाविशेयमाविन्तासम्बयनत्वायविधायनव्यवस्थाननारणवर्ग व्यतिनज्ञना।हायुन्तरभारोभविषातिन्तुनोन्त्वायती।भारोधातीर्वनधानात्मनतव्यताप्रवर्णाहानुयहगान्वानाधिनात् वस्ति।जोरशनधाह।नथाति। रियुन्नीः भम्ब्योन्न्विशोषणाविशेष्यमावः नदागव्यतिशर्वेषण्यनस्मायदोधातीश्चतिवस्द्वीनाः संयतास्मायसंगः। यन्यवाधाद्यकार णास्मिति।धात्म्प्रहणांनात्वर्भतस्तिनात्म्प्रात्यस्याः।सार्रशवाधारान्त्रवर्गप्रिति।सार्व्यप्रशेष्ट्रात्मात्रात्यस्याप्रन्वर्गधान्यस्याप्रस्य

यद्भिन्विज्ञधातुर्विश्वोत्रभाषात्रविश्ववेतवद्भिद्धातुर्वेद्धात्नावायद्भितुत्वितत्रत्ववद्यवद्यात्ववद्यात्वात्रव ।। उत्तीप्रधानं प्रह्मित्रहोषः।। अधीमी प्रधानंभवतः नात्र होवीभवति। तथाप्रधार्यततुता स्रतिस्ता। तथाप्रतिवासितः वास्तु तहु से त्रप्रधार्माणा ब्रोतिधातुपक्रामायेद्वारण्यतितिव्वयः। धातुपक्रामायेद्वाराज्यत्वातिकत्वाम्बतिव्ययः विद्यात्रात्रवाक्षात्रवेद् होकर्भवार्हमाप्तार्राणोणोपिः।वीम्पोतिभिः।वालार्थपरिकर्भवंतेत्रेवैतन्त्री् व्यते।उपदेशेयदेनतेतस्वद्शवविव्यवाउद्देशेर

िश् हानांतेनामेनभविष्यति। पृषंतर्हिउपदेशस्य्वति। उदेशक्षेत्रातिपदिकानानी प्रदेशः॥ १९४१ त्याचादान्यात्ववित्रतिष्ठकार्वोत्तनार्थे धार्यानांतित्वर्थे। उपदेशशिहेनशासु मुचनेतेनशा चिवेपतिकार्वन नासिकामानेविधी पते। प्रतिकारिकार्वि विनन्त्रपतिपदशाक्षेप्रिताकार्वे तिर्वेदिक्तादिविभागकत्यनाद्वीत्वास्त्रात्वीत्वादिकाति। तत्ने विवेद्यातिकार्वेद विनन्त्रपतिपदशाक्षेप्रिताकितिहित्त्वति विभागकत्यनाद्वीत्वाक्षेपति विभागकान्त्रविद्याति विभागकान्त्रव प्रस्ववभोषितिर्धाः । जनस्वजी धारिणञ्चतिवेनमितिरं शः बोरमेशेयस्मारोत्सिहः प्रस्पवसेवियेनीयः व्यवसारिहितनानवार्यका

113311

माना। । स्वरूपर्गहर्षायकार्थनात्रहरूपात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात् सर्थःभाषणयेर्वपर्गतिमाणिज्ञात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्यकार् इ. १११४मार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार्थनात्रकार् इन्य व । सर्व प्रसंगर्ति । प्रथानियां व नव प्रसंप्यां माना व नव नव । सर्व प्रसंप्यां मान्य प्रसंप्यां प्रसंप्य इन्य व । सर्व प्रसंगर्ति । प्रथानियां व नव प्रसंप्यां माना व नव । सर्व प्रसंप्यां मान्य प्रसंप्यां मान्य व नविय

ताना कि मधीपिरम् नक्षिती नाव वसर ये नाविकाना वयसरिस्नको नाविकास क्षित्र के स्वाधित स्वाधित स्वाधित स्वाधित स्व ते नरिन्छ पात्री कि रितानी कि स्वाधित रिति स्वाधित स् । अगुर्वे नपार्थितिनेन्सवेषापवणनान्सवेषपात्रीतः अधागतिः सहस्राण् धीनमान् वीणवपूत्ः तनागस्याष्ट्रमेनीविभिः पनना भुवानः नन्नभनते पुरुषतेमनिगात्राणि स्रोतेमेगेनावयम् अतुसात्र वामातिम्बानिष्ठतसानार्थः ननयोगनाकर्ययेग्योस्युर्वनप्रभयस्थते। सिर्वे से नातं प्रिद्वेशतत्रक्थोत्यार्ष्युवरायानात्रीयार्षुद्वउवर्यान्कत्रियोत् प्रतोत्याद्वाविकीयाद्वानायाः वर्रताविद्वेत् कृतास्याप्यानीकौतानात्रि मताभारतिमिद्रमेनत्।कथकुलाकालोकणानावववारयुक्तेन।सथकागानावववःकोमबात्मद्रिवयोगोनार्ववतः।कथागानार्ववतः।योनेनरःरेवर्ना।पा

तर्नेति। । र्तिश्रामहाभाक्वेन वृद्धाया भावस्य यथमग्रेहिनोवक्तरिक साल्समाप्राण न्यकात्रसाम् । विश्व व्यवस्थान्त्रस्य नेवश्वरूद्धः हतात्र न्यवस्थान्य वर्षात्रस्य वात्रस्य वर्षात्रस्य । वर्षात्रस्य वर्षात्रस्य वर्षात्रस्य । वर्षात्रस्य वर्षात्रस्य । वर्षात्रस्य वर्षात्रस्य । वर्षात्रस्

गणेना इति इति है ते विकास प्रमाण होते के होते हैं ते में प्रमाण के होते हैं ते में प्रमाण के स्वारंग है तो मारि

मुम्भीनंपयमाद्वाः ॥ मम्येवनविधित्वाप्यभीमारोटेन्य्यमाम्भेवंध्वेष्ट्यापिमम्भेवित्वायभानामं स्वाप्यभावतित्वायम्भः । सम्येवनविधित्वायभावतित्वायम्भः । सम्येवनविधित्वायभावतित्वायम्भः । सम्योविध्वाप्यभः । सम्योविध्वयः । सम्यविध्वयः । सम्यविध्वयः । सम्यविध्वयः । सम्यविध्वयः । सम्यविध्वयः । सम्यविध्

द्वियन विनामित्रकार्यात्र क्रिया विभावत्त्र क्रिया विभावत्त्र क्रिया विभावत्त्र क्रिया विभावत्त्र क्रिया विभाव भारिति। चवनविकार क्रिया विभावत्त्र क्रिया विभावत्र क्रिया विभावत्य क्रिया विभावत्य क्रिया विभावत्य क्रिया विभावत्य क्रिया विभावत्य क्रिय क्रिया विभावत्य क्रिया विभावत्य क्रिय क्र

स्पातः खनामधानातृतरम् स्पिति। स्थायक्ष्यनं विषये स्वायः स्पातः स्वायः स्पातः स्वायः स्वायः स्वयः स्वयः स्वयः स स्वयः स्

गम ॥३३॥

1174

रहें कि नावेशोर्कार्यामार्याम् नार्यन्त्रार्यस्थान सायहन्यावाधनंत्रविद्यतीसर्यः ॥ इत्याम् यूर्वकाष्ट्रतितात्रोधन्तो कः र्यविवादनायप्रयोगान्त्रसर्याति तिमार्वाभीतितिरितिविष्णानात्वानेषु उत्तित्रम्यसार्विप्रसयःस्यात्ततम्बतार्यतिद्वितिर्द्यति योगास्तिरंगतनायप्रि सन्त्रोयेषुक्रतेषुप्रस्थाभविष्णतिस्वतिर्देननसम्बद्धनेननायतिश्वायोगीसम्बद्धतिस्वातिष्याति स्वातिस्वातिष्यस्य सार

गनास्त्रिक्रनेषाद्रामम्बर्गाभवन्निक्षः विविद्यान् विवि

11 3 RII 3 M · g &

भिनुबुद्धनियांगास्त्रभण्ताम् व्यक्तिभवित्रभ्वाद्द्विद्धार्थियात्रभ्वतात्रभ्वनामभाभवित्रभ्वत्वम्यव्यव्यक्तिमभाभ तामुगुष्भवनरंभाष्ट्रश्वर्थियः स्थाप्तिकरंश्वर्भित्वान्त्रिद्धियम् । स्थाप्तिकरंशित्रभ्वत्यम् । स्थाप्तिकरंशित चार्शिवप्रणाः । स्वतेस्रश्चित्रभ्वत्यम् स्थापित्रभ्वत्यम् । स्वत्यक्ष्यम् । स्वत्यम् । स्वत्यम्यक्षयः स्थाप्त

पारा बाग्ययुक्ते पनिर्देशः। निरुत्तकाश्चर्यव छर् वहाँ ते कालाहिश्यतिशृहः क्रवतिर्देशः क्रवयः।। पर्दा बाग्यानिर्देशः क्रवयः। पर्दा विद्यानिर्देशः क्रवयः। पर्दा विद्यानिर्देशः क्रवयः। पर्दा विद्यानिर्देशः क्रवयः। पर्दा विद्यानिर्देशः विद्यानिर्देशः विद्यानिर्देशः विद्यानिर्देशः विद्यानिर्देशः विद्यानिर्देशः विद्यानिर्देशः विद्यानिर्देशः विद्यानिर्देशः विद्यानिर्देशः। विद्यानिर्देशेश्यः। विद्यानिर्देशेशेषः। विद्यान

रा प्राचीति। अस्य स्विति। आस्य विभाग विद्यास्त्रीति। स्वास्त्रीति। स्वास्ति। स्वासि। स्

सम ॥३४॥

T \$76

સમ્મદેશસંશિક્ષાના કાર્યકાર કરે છે. જો તે કે કાર્યકાર માટે કાર્યકાર માટે કાર્યકાર કાર્યકાર કરે કે કાર્યકાર કાર કાર્યકાર કા

चथित वमागिषपान्वनेकथित्रियंत्रायोधाराये चार्यात्रीतिकारो वार्याये विश्वेष्ठ वार्याये विश्वेष्ठ विश्वेष्ठ वार्य त्रिवेरीया चणक्रीव्यवेष्ठ व्याप्तियाये वार्याये वार्याये विश्वेष्ठ वार्याये वार्याये विश्वेष्ठ विश्वेष्

चर्निनेतरकः तिद्वानत् स्रोत्नावाराः पुरस्तितर्भेतवनिधानायक प्रबंदगर्ने नामः तिद्वारिनर्याः नयाककर र्वति व्यवस्थिक हैग्यह् सर्वाति तथाविकात्वानान्त्रामहनेष्टीप्रत्यप्रेतावधितेन्यहोष्यते। एतरिति। एवंहित्यक्षेत्रधानावकात्रोभवति नापकात्रयामकोरो मर्गेता इता-कु-8 दृत्तीचामर्थिवास्त्रप्रिवेच्यामर्थ्य रेज्ञवारिभियाम् स्थापिक्षात्रप्रस्थिति सर्विक्ष्यप्रस्थिति स्थाप्तस्थिति स्थाप्तप्रस्थात्रप्रस्थात्रस्थापर्थितं स्थाप्तस्य प्रमाधिक स्थाप्ति स्थाप्ति स्थाप्ति स्थाप्ति स्थाप्ति स्थापिक स्थाप्ति स्थाप्ति स्थाप्ति स्थाप्ति स्थापिक स्थाप

ित्यरिया। वास्त्रतिवित्त मनोर्कर् सुवसंस्थानेक र्त्त यं वाक्यः वाका प्रति। वित्यत्र वित्यत्र वित्यत्र विश्वास् विकामिकारिकारे वस्य प्रत्योगक त्यारे वोरे वो विकाम विकाम स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप होकाम सुवस्य स्थापका में क्ष्या स्थापका स्थापका स्थापका स्थापका स्थापका स्थापका स्थापका स्थापका स्थापका स्थापक स्थापका स्थापका

IN E II

3.0.00

सर्वेतितावक्रमधाद्यादी वर्तवेश्व मनतेनवक्रमतिकार्तित्व द्विभवनीतिकी विद्युद्ध । श्वताद्विभाग्याद्विभाग्याद्व स १ येवेनना प्रात्ति-गायेनका एकदा-द्वार्य द्विभाग्याद्विभवनीतिको त्विभाग्याद्व स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य सन्दर्भाः यस्त्र वसामामन्दर्भागः गापकारस्ववस्त्र द्वितस्य प्रवित्त वस्त्र स्वति विद्युद्ध स्वत्य स्वति स्वत्य स्वति देवना श्वयितिष्व भदितिकृतस्वति स्वति दित्त स्वानिस्ति दिति द्वितस्य स्वति विद्युद्ध स्वति स

सर्वभोग्नारियसंभवनभवित्रभोग्नारियसंभवद्वनायाविभावेगयंगोग्धांवाकोभोरिवतः लाखा लावाकरणाम्बारकानावाकः भागरयाय्ये विश्वनयस्भोगरयामवरण्वयनिविद्वेगणर्यः अर्थाविश्वयत् स्माराणवारार् वतिभवित्ववियनिवेश्वाणरोगावकः ग्रागरयाय्ये विश्वनस्मार्यः विश्वनस्मार्थः विश्वनस्मार्यः विश्वनस्मार्थः विश्वनस्मार्थः विश्वनस्मार्थः विश्वनस्मार्थः विश्वनस्मार्यः विश्वनस्मार्थः विश्वनस्मार्यः विश्वनस्मार्यः विश्वनस्मार्थः विश्वनस्मार्यः विश्वनस्मार्यः विश्वनस्मार्यः विश्वनस्मार्यः विश्वनस्मार्यः विश्वनस्मार्यः विश्वनस्म

अभा-क्षेत्र गाउँही

ह्यापुंगा। धनावः प्राप्तातितन्त्रकत्रियप्रविद्वातिह्यितन्त्रसार्यातिह्नाहनुस्वार्याण्ययोगवान्त्रस्वयान्त्रसंवयान्त्रतारिक्षा विद्वास्याप्त्रस्वयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रस्वयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रसंवयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वयान्त्रस्वया

लेगेलंकिनंनुग्वकोहेकप्रतितासम्बन्धनोवक्ते। विभुन्नोहिन्नविर्वाणिक्षेण्यव्यासम्भावित्रभवः।देलोपस्ति।विष्यद्वतेकानियत्रदृष्टेषयानियनुवर्तनान्प्यद्वतिभवेनाति।इहतुत्वलि विभ्यविधियमित्रपत्नुविद्यातिकस्मणिद्देश्यः।तृत्वद्वीश्रद्धापिनुगेवलोपनिष्यः।स्याध्यादेकाःसप्यायात्रस्मातिवर्यस्मितिलोपात् (लाहहिःसाहितिस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्मित्रस्

1180

वर्गर्यस्मायाप्रकार्यस्थिर्वस्त्रज्ञोयक्रातिवेषाद्वश्यमानेप्रकृतस्य प्रकारम्थनेकैषकायाप्रकारम्भ । ।।।।।।।।।।।। उत्तरितिबेदेशनस्य महत्तर्यः जननास्त्रन्यन्त्रस्यामप्रविद्यायाचनारित्रस्य कः की व्योगतन्त्रः विद्यान्तर्य के स्व रुप्रायं अन्यस्ति मणनो स्वतिविद्याचे प्रकृष्णमम् स्वर्णने यानेनिग्रिने क्रियोगत्तर्य स्वित्रस्य याचि द्वानिक्य विक्रम्य स्वर्णने स्वर्णने

स्वभानम्भात्रेणाम् वर्गात् विद्याहोतिन्य वर्गाति। क्ष्याविभाव नम्भात्रेण वर्गाति वर्गात्रेण वर्गाति वर्गात्रेण वर्गाति वर्गात्रेण वर्गाति वर्गात्रेण वर्ग

यलदिनस्रोल्युम्भवातिकिक्तांग्रह्ताभूत्वंविक्रणलायदेविद्यांनेविक्रणलायदेविद्यानिविक्रणलायिति। वःववनाति,व्यविति।वंबर्गामीनोहे तुष्य स्थानितिदियुः नेनोहणावयदेभिद्द्यानिविन्नमिति।दिमोनिवन्नदेविद्यानिविन्नदेव तिवदः।तनान्नदिमोनिर्मनेवदिस्रोलद्विनसदिनोवे वे विस्त्रदिगुनिविन्नदेनिव्यायवेष्यंवेवस्य लगितिवेवसुक्यालेयुनेस्स

तस्यानेनलुक्तुनस्तर्भद्रमिनगाकसाद्देश्वं वननिमिन्ननास्मानाः॥

११ डेगा इमा-सुर सर्वाश्यासय वर्ति। तादि तर तुका ने दिना क्षेत्र वर्षः या यो साम वर्ति। दिना तृष्य । एक्ष प्रमाद्व । एक्ष प्रमाद वर्ति। वर्षि। वर्ष्ठ। वर्षि। वर्षि। वर्षि। वर्षि। वर्षि। वर्षि। वर्षि। वर्षि। वर्ष्ठ। वर्षि। वर्षि। वर्षि। वर्षि। वर्षि। वर्षि। वर्षि। वर्षि। वर्षे। वर्षि। वर्षि। वर्षे। वर्षि। वर्षि। वर्षे। वर्षि। वर्षे। वर्षे।

ने ने ने कार्या अपन्या प्रमुखान करते हो स्वाधित कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य क

साफ

113011

1182

मनेनुमानि॥॥यस्कार् भोमान्य्वित्र कामेनप्रभाव एक्कोर्शकेऽ प्रत्यारः गोनेनुमानिनेरितानुस्त्र मुक्तानेर्यः ग्युर् स्यारोपर्यक्षण्यस्य प्रमानिक स्वार्यक्षण्यस्य प्रमानिक स्वार्यक्षण्यस्य स्वार्यक्षणस्य स्वार्यक्षणस्य

मोन्द्रता चितिवेदित्ता तात्रव नार्याविद्रा भागे ने नाविद्रात स्वाप्त्र कार्यात स्वाप्त्र कार्य कार्यात स्वाप्त्र कार्य स्वाप्त्र कार्यात स्वाप्त्र कार्यात स्वाप्त्र कार्यात स्वाप्त्र कार्यात स्वाप्त्र कार्यात स्वाप्त्र कार्यात स्वाप्त्र कार्य स्वाप्त्र कार्यात स्वाप्त्र कार्य स्वाप्त्र कार्य स्वाप्त्र कार्य स्वाप्त्र कार्य कार्य स्वाप्त्र स्वाप्त्र कार्य स्वाप्त्र स्वाप्त्

बेसक्तलका लनविनयम् वास्ताविभागनकानाविति। परिष्ठिन् कार्वेत्रतम् विद्यापित्रवेत्रवित्रविन्याने क्रित्वाव कार्नाव । तसार्लिक्शानाकाने क्रित्वाव क्रित्वाव क्रित्वाव क्रित्वाव क्रित्वाव क्रित्वाव क्रित्वाव क्रित्वाव क्रित्वाव नार्लेक्सिनिम्माहित्या क्रित्वाव क्रित्वाव क्रित्वाव क्रित्वाव क्रित्वाव क्रित्वाव क्रित्वाव क्रित्वाव क्रित्व विद्याप्ति। अस्ति क्रित्वाव क्रित्व क्रित्वाव क्रित्व 113 =11

५मा के ४ जानसितिज्ञानप्रसम्बर्ध हिंदु कोषिन्द्विष्ट् धर्षिधीयमनलेष्ट्र वर्ष वर्षः वद्ववनात्रसितिष्यस्य र्थान्यस्य कामतित्र नाम्निप्रधमक कि यतर्मार्थः होकवोतिर्गादिनेकववोर्गमर्थः द्वावृनोक्राक्षनागूनिवरायस यस्यवसम् कंभवति।बिरानामिति।बर्म्यायमन्द्रिनसन्यान सर्वर्षयोगोन्नेधन्तरः ना व्यत्रहम्मणणाराभियाविज्ञत्रतिनुकतमाजोव्हवृत्यमनाञ्चकापः धातिविधाते। अन्तादित्यतिवृत्यवस्त्रहे वन्नस्तर्वने तत्वाभविधाती। अन्तादिव्यत्तार्थः। कार्याद्रति 

गोत्रसम्बद्धस्मेषिकोत्द्ववना नसप्यनेत्रोद्धेकवोर्ल्द्रक्रागोत्रसम्बद्धस्त्रोविनोत्द्वस्यात्रसम्बन्नोद्धेकवोर्ग्यकत्राविरागम्वसंगासक्रामेरः वैरोपिकमधीमरंभि चनाने बल्बिद्र नचनान् को । ननानानारि प्रशामः। प्रशन श्योगना रामिकवनाति प्रशन समापक वनने दिवनो तर्प प्रस्ती वह्नुनोरोप्रिमामकन्त्रहिन्ननोत्राप्रहत्रीन्ह्नुनोरोप्रिनिकत्वःवेह्माप्रतेन्ह् वीमामनकाःविद्यावेह्वेविद्यन्याचहित्रम्यावहित्यन्यावहित्यन्या नोत्तु प्रायोगिमाभूरिन्य स्पेनह्प्यभोन्द्धिति। यत्रंत्रवह्द्युनोविनेन्द्रन्यन नायवस्त्री भन्न वोत्त्रकन्यस्तीननन्त वन्यवोभेन्त्रात्तिहः चनीतु व्यतिन राचाजारि प्रथमः प्रथप लक्ष्मी तात्वा कंत्राती इत्येना क्षिप्रय यलक्ष्माप्रिति। वरियाका विविद्राती का सायविष्रय यलक्ष्मीनमर्वे निम्त्र शा ने उपविभविष्यति॥

रणनाश्चिमप्रेयपुन्तरम्बेनवर्वनाभिषयमप्रेयपेहन्त्रणः जिप्तेतमननस्यतिस्तियुन्तेवर्तना**सुन्ते**सम्पर्विश्वविश्ववेतमर्थः चन् गोरिसवहनाम् विक्रिसार्वसानुकविधायमनस्यार्द्रक्तिमाममेनुयोगसर्वस्वतिस्वित्तनविद्यान्तेनसर्वसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसमम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धस प्रधायमभूमार्तिन्वविषयम् वाप्रभितेभावेदिनेगोदिनविनारीनगर्वात्वात्रामोविधायमानार्गाह्यनाविधिनावनन्त्रवस्यनेनिविनार्तियस्यस्था नामाबालोरेनप्रवर्तनार्हायनारोप्रतयेन्त्ययानः प्रतवस्थाम्बनातिन्द्रोत्प्रतयेष्वकत्रितस्रीयावः॥

113211

स्वितीयोगीतापादाबतायोर्थभववश्यतेनथततादिः यसपनिशेष्ट्रसर्थः ५८सिनेति। गोध्यस्थानेत्राह्यं वर्गात्रपादिहत्नाद्वस्य द्रम्यति। विद्यास्य स्वितीत्राम्य स्वितीत्राम्य स्वाप्ति। स्व বিব্যানজানিপত্তীনত আন্তৰ্ভাৱনি কৰে তাৰ দীনাৰত মধ্যমহিনী আছিবনি নিন্তালক নাৰ্ছাৰ মহোনিক নিন্তৰ বিশেষ নিৰ্বাচনৰ কৰি নিৰ্বাচনৰ কৰি নিৰ্বাচনৰ কৰিছিল। वर्दिनंतरम्मापभावपरितनुक्रविवर्तनिरकोन्कामाद्वामाद्वीतरकोन्कामाद्वामाद्वीतरम्भवत्रविवर्तन्त्वीप्यत्रदिनेन्त्रीयते।स्वेनप्रधामावेचामना

चथर्ववेशवेरणसुक्तमुकाहिनवेनिवश्पामि।यधीवेशवेरणसुकाहिनेन्यु चोताविरानामवर्वतर्वोपाणवकाः धवराग्यवाधियसुक्दप्रमाति।यस्त प्रचारपुरन्दु तेवर्त्व मानसन्तरमविद्यातिषुनासुक्तमात्रामवति।सम्बर्धानोप्रथमात्रप्रथमानस्यात्रस्यान्तर्वति।सम्बर् किनिहितीयमधामपत्रकारोतिकायुक्तिकारोतिकायुक्तिकारोतिकायुक्तिकारोतिकायुक्तिकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्वार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विक वानि वर्षाची स्व क्या विभागितिका विद्यानियमा चीनित व्यति । क्रायेनिति वर्षा चीन् वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र वेत्र

विभादामानोष्ट्रिकेतिबारीक्री पार्चविश्वानामस्दर्भवितात्रिष्टरूपाविकेति।विशय पार्विनोत्रक्रसाम्य महिस्यमनुकाकव्यविहासस रूनमेलुक् बनायम्ब्रोपमञ्जेषात्रम् क्रूर्ववद्वान्यतो स्वेतापम्याने लुक् सामिन्य क्रियाम ग्रेन्स वायापे वस्मायू गामि देव राजिन सामिन्य वायापे वस्मायू गामिन्य सामिन्य वायापे वस्मायू वस्मायु व ञाभायनित्रोत्रीतेषुर्वास्त्रश्चनाक्रयते।क्राक्षित्राधनापुराजीलक्राचनार्वाणकालेक्ष्यान् तेनिव्याप्त्राचीतिवस्त्र यात्रीनमोपनानारिभ्यरतिप्रतिप्रतिपिधातेस्प्रवयति वेद्योति यप्राधीरति विरुद्धनः स्वयन्त्रभूति विरुद्धनः स्वयन्ति

॥३६॥ ६मा०भुः

नेविष्मीति।नेवश्रित्वर्गासिद्विर्वतव्यापित्वर्गान्विद्विर्वाश्चित्वर्वात्वर्गात्विर्वित्वर्गान्विर्वित्वर्गान्व तिवित्तेनास्वित्वर्गासिद्वित्वर्गान्वर्गान्वर्वित्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्ग रेशवययम्बर्गाः कार्यन्वन्त्रम्भागेत्रवुर्गान्वर्गान्वरित्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान्वर्गान

यर्गाचनामकवन्नदिवननात्रस्वयत्तेत्वहृषुनोणेष्वितकः यः अनीनहृषुण्योत्हृश्चित्वसानोत् द्रः याप्रोतिशिमाम्देवंमणोवहृषुय भोगदृश्चिताञ्चनंत्रवहृषुण्यंत्रवहृष्टिसंभविष्यति। नतुने क्रेनेवृष्ट्यामहृष्टितेवस्मामानाश्ययपतिकत्तरः काश्यपतिनेवरावः क्रिक्तस्यव्याम् स्वयद्वान्त्रवेत् विद्यान्त्रवेत् विद्यान्त्रवेति विद्यान्त्रवेत् विद्यान्त्रवेत् विद्यान्त्रवेति विद्यानेविद्यात् विद्यान्त्रवेति विद्यान्ति विद्यान्ति विद्यान्त्रवेति विद्यान्त्रवेति विद्यान्ति विद्य

विविक्रणयेन। वृह्द्रवनालीविद्यात्ववहृत्रविद्यस्यादिवहेदिदिकत्ववाक्तवेद्यवेद्यविकाराज्यं :तन्त्रवद्यातिगात्रव्यक्त्ववद्यविद्यतिवर्गिकप्रवेतिवद्यक्ष्याप्त वयात्राव्यस्यक्रत्रेत्व्यस्यव्याः स्वव्यास्यविद्यादिक्तेत्रवाधिकादित्रवेद्याव्यक्तियः विद्यक्ष्यतेत्रव्यक्ष्यव विद्यसम्बद्धतेव्यवस्थिकक्षत्रेत्रक्रत्यस्यविद्यास्यक्ष्यक्षत्रव्यविक्रणविद्यक्षयाविद्यक्षयाविद्यक्षयाविद्यक्षय

113 611

पुनि सुद्धाः भवन्तिनुवर्वतिनेदिशिखामस्त्रनाविदेशोवस्मामागर्गद्धः काम्याद्धसापमन्द्रीयकामानिकादिकादिकार्मकापिका सार्ग्योगायविद्धः सार्थः स्त्रोमानिक्तेष्ठ नयात्रातिपात्रमा स्वयंद्धः स्टब्स्याप्तास्त्रकार्शे विद्यस्थानेत्र सार्ग्योगायविद्यदेशिक्ते स्वयंद्धास्त्रम् स्वयंद्धास्य स्वयंद्धास्य स्वयंद्धास्य स्वयंद्धास्य स्वयंद्धास्य स्व

सुर्वितिवेद्यस्थायये १ यस्तुः वामान वाद्यापारितस्मार्गिर्वेद्यायसायाये । स्वार्थित्वय्यायि । स्वार्थित्वय्यायि 
प्रभावित्यस्थायये १ यस्तुः वामान वाद्यापारितस्मार्गिर्वेद्यस्थायो । स्वार्थित्वयस्थायये १ व्याप्ति । स्वार्थित्वयस्थायये १ व्याप्ति । स्वार्थ्यस्थायये १ व्याप्ति । स्वार्थ्यस्थायये १ व्याप्ति । स्वार्थ्यस्थायये १ व्याप्ति । स्वार्थ्यस्थायये । स्वार्थ्यस्थायये । स्वार्थ्यस्थायः । स्वार्थे । स्वार्थ्यस्थायः । स्वार्थे । स्वर्थे । स्वार्थे । स्वर्थे । स्वार्थे ।

तित्रसकानार्तिकेतुपेहद्दलक्षाण्यकान्द्रीपाविभित्रउपोप्यतेणात्रतीष्ठ्रतीत्रतिक्षत्वेकः।विपुनित्रित्तेलकः प्रयोजनं यरातिमिनतुपेतिति देशकोहद्दलक्ष्मार्ग्यद्वेदवार्ति। इद्शृह् पूर्वाचित्रस्योगत्रप्तेत्वेद्वेदशाहिनोनुन्यात्रणात्राक्षयेषुनवीनीतिमार्गवमानातप्द्रस्यारे योजनक्षामीर्विज्ञयतेसनवात्रीति। सार्वकनेतिम्पातनम् दुन्मनुष्यान्नैतिनक्षात्रात्रस्योतिनीत्वकाविनायोगानीयार्तिक् सम्पन्नत्यो ॥ १भा-क्रे-प्र

HON H

TEO

सन्देवपरिहारणहिष्यदिषुन्यितिषयामे च्वयस्योनास्यतेत्वाप्रस्विपाद्यक्षीवार्थविवश्तायंषुव्यस्वस्यातुस्महादिन्नस्मि स्मित्यर्था। स्वितिहे द्वतितिस्मित्यामे च्वयस्योतिस्मित्यस्य एवं वस्त्रदेविति स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य ने स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्थिति। तत्व स्वयस्य स्ययस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्ययस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्वयस्य स्य

भावः।फाक्तिः नतीतिःवर्त्रवर्त्वः।फाक्तिः,जोर्धर्तःपक्तिः,जर्तःसविद्यातेयस्मिन् निष्ठवाहद्वत्ततः पश्तेफाक्तिःजोह्नानः पश्तेऽतुना जीतिहे ह्यातिहः यहातहीतिःमार्यायसम्बद्धाति वश्ययायसहद्वहितः शान्त्रकोः नुन्यज्ञितः।मार्यकावितितिःधातिःयस्मित्तपश्ते हद्वशीत हेशाभावान्यकृत्ववस्तात्वनोत्रकृत्वस्तात्वे अस्ति । भसरे॥ इमान्द्रस ११नामकानिःशर्शनम्पाः पर्वतिष्यं नेन्यानेन्यितेनिरित्रं केणान्यानि साध्याप्ति । स्वतिष्यान्य स्वतिष्यान्य स्वति चेप्यत्मानु स्वतिष्यान्य स्वतिष्य स्वतिष्य स्वतिष्य स्वतिष्य स्वतिष्य स्वतिष्य स्वतिष्य स्वतिष्य स्वतिष्य स्वत सिति स्वतिष्य स्वति सिति स्वतिष्य स्व

यरिवर्न्यवह्रवर्रिभवेनाधीऽतिहिश्वेनाराःचानाधको एनोहृह्वदृशीभवनातिनत्वन्तःवां यद्यवित्रुचनेनाधेवतिहृत्वनामेननकि धानिक् श्रीकिनो स्मामितिकक्षिन्ननि प्रवासिक्षक्षेत्रम् अधिवहृत्वभानेवश्चावित्रम् स्मामित्रम् स्मामित्रम् स्मामित्रम् प्रवादेगाकिक्षत्रम् स्मामित्रम् कानेना अपेतुन्न प्राचित्रम् स्मामित्रम् स्मामित्रम्

॥ श्रुह्मा संस

1100

तम्भूभंभा गर्वस्यमितियं प्रितितं वेधितामान्यसं विशेषा न्याभावा स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्व नार्वा देश्या मुन्या गर्वस्य स्वाप्ता स्वापता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वाप्ता स्वापता स्वापत

उस्मीतिरंतर्भवार्मत्मस्य वाणोगयतार्थः तर्मात्रीयान्यवित्य वित्य विद्यान्य । कर्यु नीतिरंत्र तितामामादिधानार्गो वेत्रप्रीः प्रकृति देशेयान् विधाना छोषवार् तिमानामादिधानार्गो विधाना छोषवार् तिमानामादिधानार्गे विधाना छोषवार् तिमानामादिधानार्गे विधाना छोषवार्गे विधाना छोषवार्गे विधाना छोषवार्गे विधाना छोष्ट्र विधाना छोष्ट्र विधाना छोष्ट्र विधाना छोष्ट्र विधाना छोष्ट्र विधानाम्य क्ष्य विधानाम्य विधानम्य विधानम

अस्त्राहरू अस्त्राहरू तिहा यितिर्शाति तिह्य करणार् सम् कंसर्वे बेदिशा विस्ति क्वा ता एक ता रूप विस्ति स्वार्धि विश्व स्वार्धि विस्ति स्वार्धि स्वार्धि

मम् भा

नेनेवसंबंधियाह्नार्वणवन्मानस्याक्षेणन्यामामेनापनस्यविशेषागविशेषागविशेषाभवायोगारिहाविसामान्वविशेषास्वणः सन्तोषशात्रकर्गावशादिशे वसर्वनामकतितदानस्मार्वणन्यस्योभवतितारायविशेषागिते॥

1102

नवंसकारोति।श्रेषामार्गमनेनेवायमस्याप्रधानंस्यान्श्वणवश्चपणवश्चीणयानेकमस्यादेनकः प्रतनम्ति।प्रमवपानेविवश्चितंनत् विप्रसंख्यः पामर्थः मनेति।संगति(यनंप्रसर्वतिमधिनेगस्यश्चे।प्रधायमानस्यर्शनाद्मर्थः।समाना वानिति।एकम्सिनर्थम्मर्थः।स्रपतितिश्चणमान् प्रमाय्यमाननिमर्थः।प्रतन्ति।त्रार्वतिमेरावेःप्रमायंभाननासर्वालेगम्भरक्षेते।वृत्यकेकोर्थःसर्विनयःसरकेनविक्कर्यास

यागाप्तिभागेमीपुर्श्वासाधिदिनिष्तिकनाताय प्रमापिभानेखापुर्श्वासाधिदि।विकारणान्तुवृत्तकविगतात्वपर्यन्तुं सर्विन गेनेनपुंसकिमस्विप्रिधानंत्रः सोयापुर्श्वास्यनस्वतान्तुवेद पुरस्तद्विनेदिनापरिहेनेवपुर्याने स्ववीपते।दृद्धिन्दर्यनेन्दिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेवप्तिनेव

नःकर्निद्वस्थित्रेत्र्युकःप्रतीयते॥श्वर्यवागनादिति।स्वाधिकस्याण्यित्रयस्योगनोभिन्नारयनताद्वश्रह्यसायमाननादेवस्थवि स्यस्थित्रोवेरामतेनिषुनार्वतभिन्नशृद्यसायमानस्यस्थितेनेद्रश्वतीतिस्याद्वर्याः ॥तर्वे हमान्ध्र-प्र

मकोर्गनेपासिक्षप्रित्त्वन्त्रात्र्यात्र्वात्र्यम् वृत्ययोगान्त्रस्य विस्तृत्वादेकवननेगोनेप्तत्याद्वितायान्त्रम् दृष्यम् नाप्तिक्षेत्रोत्त्रस्य विद्याद्विताद्यस्य विभावत्य विद्याद्वित्त्रस्य विद्याद्वित्त्रस्य विद्याद्विताय्य विद्याद्वित्त्रस्य विद्याद्वित्तिः स्याद्वित्तिः स्याद्वित्तिः स्याद्वित्तिः स्याद्विति स्याद्वेति स्याद्विति स्याद्विति

शम ॥ ४३॥

वरणंत्वारितम्बः।वश्चासेवणाम्भीषरुश्चिति।वद्यति।वर्षः।उभवेषात्रवेति।वर्षः।वस्त्रविशेषकाम्भवस्त्रविशेषकाम्भवस्त्र १८-वाद्विनवित्रवस्तुन्तमामिष्ठोनादिना स्वयाप्यवस्त्रवेद्यमावान्तरयोनाम्भीति।वद्यवित्रम्भीति।वनितिविधानसम्भवद्वित्रमादिन्याम्भव पत्याःसिधानित्रवाविद्यःसाद्योऽनंत्रमावन्तमावकामानेष्रस्यस्त्रहेत्यवादेशिक्षेत्रमान्वत्यस्त्रहेत्।अधिकोस्त्रमान्वत्यस्त्रहेत्।अधिकोस्त्रिः।अधिकोस्त्रहेत्।अधिकोस्त्रिः।अधिकोस्त्रिः।अधिकोस्त्रिः।अधिकोस्त्रिः।अधिकोस्त्रिः।अधिकोस्त्रिः।अधिकोस्त्रिः।अधिकोस्त्रिः।अधिकार्यस्त्रिः।अधिकार्यस्त्रिः।अधिकार्यस्त्रिः।अधिकार्यस्त्रिः।अधिकार्यस्त्रिः।अधिकार्यस्त्रिः।अधिकार्यस्त्रविद्यस्त्रिः।अधिकार्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्रविद्यस्त्यस्तिः। अम-क्र-प्र

द्शनीमेनदोषद् वंबष्ट्यमारोगनरोषेसासद्वरित्र् भीमद्रापनवोद्वित्रच श्रृतेबष्ट्यमासाविश्वयात्रमुखयार्थः।तस्ययात्रसिति।तित एवतस्यत्यदि त्येतन्त्रमुखारात्वायते।वोदिक्योतस्यदृदद्ववयस्यतद्विकार्यवातुयवेदिकारोगासोभरोव वारान्वायोतस्याय्यवयवेदिकार्श्वस वोत्रस्वभविष्यतित्योधीस्यद्वायन्यवेतित्रवश्वस्यत्येतित्रेवनस्त्रम्यात्रम्याक्षयात्रस्यत्यात्रम्यविकार्यवात्रस्य भववोद्विस्थातित्वोद्वारस्यावेत्रम्यवेतित्रवश्वस्यावेतिस्रोवनारात्राच्यात्रस्यावस्यात्रम्यावस्यात्रस्यत्यात्रम्

एत पोथ्रेनकीहरमः १९६व्यतिस्म चिश्रम् निचानहितः प्राप्तिमितितथा चाय - शातत्मत्रमात्रीप्रधातरे विकाणस्यवेषात्रया नेदितायेनातः तायेनिकारंते नामति एवमिद्रापितरे वायत्रयत्योत्ति दिने तत्तायेनायतं कितिस्ति निधाति भवेतिहे स्त्रीपावस्य यत्तेन्त्रीपावः १९४२ सम्पतिना स्थाने एवसिना ने स्टेस्टिनिसिना स्विमाण्यिका मार्गिसिना स्विमाण्या स्विमाण्या स्

URRU NA

1196

वि पञ्चितिवश्कोरीयममुख्यार्थः तमान्याप्रसिक्षं गोतमञ्ज्ञियां वानियमय हंगानावान्तामधीत्रोत्र पर्देतस्पर्वाद्य हो। पुरसंस्वाणोत्र संस्व पामकसंस्त्राधकोर्द्वदेवदेवदेवतं । सुश्कृद्धानियमार्थाकाश्वितवाद्यियः योजयम् तेष्यस्यात्र संस्व नामित्रे व खिल्यामितिनेवद्या प्रतास्व वित्रास्त्र स्वशास्त्राधावायस्य स्वत्य प्रवासाम्य स्वत्य प्रवासामकार्यामित्रे स्वत्य प्रतास स्वत्य प्रवासिक्षेत्रस्य स्वत्यास्य स्वत्य स्वत्यास्य स्वति स्वत्य स्व

क्षियां वाश्चिषाः खिषां चयुक्यां निषमीनप्रामिते। श्रीपामी मागिति कातिवमादि खी पूर्वर स्पोते। एकी मो नापूसित्र याभिते। कत्रासि स्रश्च पुरोषा असार यत्त्र विवयत् वृत्ति। उत्सार वितार सामक्षेत्र स्वयत् मुक्ते नहीं वास्य स्वयत् । स्वयत् स्वय नीययवता स्वयतिन वर्षित्र प्रोत्तर स्वयत् विवयत् विवयत् विवयत् विवयत् विवयत् विवयत् । स्वयत् । स्वयत् । स्वयत्

तिमतिति प्रमृष्यक्षेणः। इतुरुणत्तिवनादिति।सामान्यपेश्वमेक्ववनंनियमद्यदिनर्धः।कत्रस्मित्रिति।यनोभ्तविते रोयमर्थ वर्षयेनप्रश्वाधानिकंतरि पश्चविनागर् कृतिनाम्यकतीः नत्रोक्षपेष्यम्यपूर्वकवित्रणोतिछत्यार्थिकी।यवरितान्यन्यम्तिवर्क्तन्यगेकश्चनप्रभावयति।यरोन्यपित्व नवातिनामस्यतिभ्रम्यमाना प्रसेगरेषस्त्रगोत्रम्यश्चाप्रस्थायस्य स्वतिन्यस्य स्वतिन्यमार्थीकं तरिति धर्यवितिकि मुस्यतिश्चिर्य नानियमर्ति।प्रस्थमाना प्रसेगरेषस्त्रगोत्रम्यश्चाप्रस्थायस्य स्वतिन्यस्य स्वतिन्यस्य स्वतिन्यस्य स्वतिन्यस्य स्व गान्ध्र-प्र भा-क्र-प्र

उमार्षिनी चर्यात्रः पुनिचेत्राहित्रम् अधिकार्यात्रोति। किंकार्याणे स्वेतं प्रवित्तावानी यो ना वाद्विवित्तं याक्यविश्वायोत्र प्रवित्ते व्यवस्थात्र । विश्वायक्षेत्र प्रवित्ते व्यवस्थात्र । विश्वायक्षेत्र प्रवित्ते व्यवस्थात्र । विश्वायक्षेत्र प्रवित्ते व्यवस्थात्र । विश्वायक्षेत्र प्रवित्ते विश्वयक्षेत्र विश्वयक्षेत्

वनन्तरिवर्षयम् मुक्तिनिवर्षयमाभागतिनाध्नातिविधार्थभविष्यति।तन्त्रान मेरेपृतिणिनात्तिद्वत्वप्रतिववहितपृत्रिणोनेसातस्यायोगा र्षाप्रन्यमाविधास्यतिक्तिषु नाते प्रतिवातिहितरप्रति प्रयस्य पति। उत्यस्य प्रतिविधास्य प्रतिवाद्यस्य प्रतिवादिक कोगोन्तर्विस्त्रवयानियप्रार्थिकं प्रसमुद्रायेथ्वसामानेवायुनशहे नीन्यप्रतिभाग्यस्य प्रतिवाद्यस्य प्रतिविधास्य प्रतिवाद्यस्य स्वतिवाद्यस्य प्रतिवाद्यस्य प्रतिवाद्यस्य विवाद्यस्य प्रतिवाद्यस्य प्रतिवाद्यस्य प्रतिवाद्यस्य स्वतिवाद्यस्य स्वतिवाद्यस्य

सम् मध्यम

1198

वेबक्तिनिक्यविद्धिवय्त्रिणे बार्रेवितवनादि बादायापामिक्ये वित्तास्य प्रति वामूनिकाम्द्रित्त शिर्यपुर्वित्र वात् प्रति व्यव्यक्ति वित्त व्यव्यक्ति व्यव्यक्ति व्यव्यक्ति व्यव्यक्ति व्यव्यक्ति व्यव्यक्ति वित्त व्यव्यक्ति वित्त व्यव्यक्ति वित्त व्यव्यक्ति वित्त व्यव्यक्ति वित्त व्यव्यक्ति वित्त व

मा क्षेत्र

वहेकसिन्निति।एकैनेवत्यक्षीक्षाक्षान्यक्षाप्त्रभ्यक्ष्यक्षायान्यक्षये । स्वयं विद्यान्यक्षये । स्वयं विद्यान्यक सामानीये विद्यान्यक्षये । स्वयं क्षेत्रस्य क्ष्यान्यक्षये । स्वयं क्षयं क्

नियामतुष्पति स्वाभियमञ्जनेपप्रधानिकिकार्णानधेकप्ति जपिने नेक्ष्यम्यापि । स्विभिज्ञणेने स्वन्यापिनिकिति स्वभौनेरश स्वतान् प्रभगोनां साधिः स्वभौनेरिकार्वा स्वभौने स्वभग्ने स्वभौने स्वभौनिक्षयोन्ति स्वभौने स्वभौनेरिकार्याभाविक सापानिकिकारिकार्यने स्वरोत्ति स्वभौने स्वभिज्ञित स्वभौने स्वभण्या स्वरोत्ति स्वभू स्वर्धने स्वभू स्वर्धने स्वभण्या स्वर्धने स्वर्

त्मर्वित्यम्तापवित्रवंतित्वनिषयोत्तेषण्याते। अस्ति तिष्मपूष्तिपः तुमार्विति वाष्य युक्तेन्द्रोवश्रूषः अस्ति विव त्रितेष्विति द्वाराण्याच्यापम्यः प्रस्ति वर्णने युज्ञ ते देवस्थिनवत्तात्रापत्ति त्रित्ते स्वायः वर्षेत्र विवाय यर्गार्भात्रम् स्वायः वर्षेत्र ते क्ष्यो क्षर्यस्यो प्रवादित्याति । स्वायः स्वायः वर्षेत्र वर्ते वर्षेत्र वर्ते वर्षेत्र वर्ते वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्ते वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्

गम है।

1200

स्त्राविवसेवीर्त्योभियोगोत्स्ववनेसम्रायश्विति।स्वयशह्नावमामामवविनाविप्रस्मावश्वित्रावभावेत्वानम्वाचित्रावशहेनमा भागोत्स्वयव्यम्भामसुरायसमान्नवर्वनेत्रास्मरायस्वतमान्त्रास्वयम्बतमान्नविनायानातत्व्यस्यान्नयस्याभियावर्वनेत्रय पोप्तविनयसमान्नविमानसञ्ज्ञतेत्रत्वास्त्रयस्वतःस्वास्यव्यवस्यावस्यान्त्रयस्यान्त्रयस्यान्त्रयस्यावस्यान्त्रयस्य पोप्तयसमान्त्रयस्यानस्याप्तसम्बत्त्रयोगोनेकर्वितेत्रयम्बद्धस्यस्यावस्यानस्यावस्यावस्यानस्यानस्यानस्यानस्यानस्य

भिजितिसमुश्यस्य श्रीः एवमप्रतिः सन्तियापितियोप्परिभागितिकते यश्निमानोजारेवय्नीयस्यनिवस्यनिवसेन्त्रमति व्यविधानामा प्रवयम् वस्यविक् सःयाप्रतिन्तु पुरसंस्य याननस्यापितस्य प्रतिनिव्याप्रतिक्ष्य यस्तिमानस्य भूगाप्तेन्तु प्रस्य स्यापित्य वस्ति स्याप्तिस्य प्रस्य स्थापित्य स्यापित्य स्थापित्य स्थापित्य स्थापित्य स्थापित्य स्थापित्य स्थापित मान्यु-स

श्चिपंजुणिति। मार्ग्यश्चारुक्तिकतेवज्ञश्चरंद्र्यंपिधाति। क्रायाति। श्चेष्यावस्यावसंद्यात्रत्ज्ञेतुकह्तेश्चर्यपर्वनाधिका। इत्यवस्य द्रीरोणिषक्रेनता तर्श्वस्यवसंद्र्यतिक्षया। तर्शन्यस्योत्स्याचेष्याचेत्रात्रस्याः सामजादित्री। वृत्यस्य स्वति। व त्रिन्तिवित्रिभावः काशस्त्रिक्तेति। इज्वेष्णात्रस्यात्रस्योक्तात्वे वितिनुक्। जुक्तद्वितनुका विद्यापरम्युक्। ज्वातिस्यान्यस्य

वियं नुक्तवमिन्नोपारामाण्डिकान्यनुपार्तनार्गिकामिनपाप्रितिमाभ्रेर्गिन्याण्डः सन्पार्तनेप्रितिन्यणं तार्नुपार्तनेप्रितिन्यणं तार्नुपार्तनेप्रितिन्यणं तार्मिकार्यक्रियो स्वाप्तिन्यणं तार्मिकार्यक्रियो स्वाप्तिन्य स्वापतिन्य स्व

मैकात्रमारमुपर्वनेनामारा-वार्यमाः । पुनर्नभविध्यतीति। शास्य सहस्र प्रवन्ताची मधिनावः। दासुर्वपन्तम् सर्वाते। स्व परमानुसर्वात्माति वार्यात्मात्मार्यमा । पुनर्नभविध्यतीति। शास्य स्वति। स

((६८ मा स्था

1202

चातिनशणस्तिभोत्रमंत्रायात्रभविज्ञातिरूपभावात्।परातुमोत्रंत्रविक्षित्रत्रमात्रशर्वेनीपराणत्रंपः हतितरेशणात्रभविक्षमाराज्यं स्वातिनशणस्त्राणस्य विविद्यात्रभविक्षमाराज्यं स्वातिनशणस्त्राणस्य विविद्यात्रभविक्षमाराज्यं स्वाति विविद्यात्रभविक्षमाराज्यं स्वाति स्वाति

गुष्तक्षात्र्वत्वासन्त्रास्त्राने।पश्चद्वान्त्रत्ववार्तायवार्वकार्त्तने क्रिति।रहेति।सहेवितिवनुवार्यतेषःप्रिक् विकः।वेतर्यति।वतुवायवेकप्रकीप्र वत्तात्वाविधानार्थ्यत्वक्षप्रवार्यरोषः।तस्त्रादिति।वायत्वादित्ववक्रकोतेनापत्वप्रयात्रार्यत्वप्रयात्रवेषवात्रयप्रयोधिकत्वप्रकेति।वेत्राकार्ये भारति।कल्यप्रकारियस्यात्रेक्षात्रयात्रित्वाचिक्षप्रकार्यस्यात्र्यस्यात्र्यस्यात्र्यस्यात्र्यस्यात्रस्यात्रस्या भा-क्र-प्र

जातिजेति।प्रसर्वनोत्मार्यनात्रर्यः।पण्याभिधानंदित्तिःसतिन्प्रत्यप्रहातिः प्रस्यायिन्तितात्रजातारित्रक्रित्तेनाक्ती।यहणनीनेवार्यतेविन्नेवार्यतेविन्नेवार्यात्र्यतेविन्नेवार्यात्र्यतेविन्नेवार्यात्र्यतेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्नेविन्

गम गम

भियाकानितहापितसंबंधम्बिनेशेयानमायापाद्यतेतन्वकान्वहृतिप्रसंगर्गर्थः। भनताति। तत्रश्वसंख्यारार्मविशिष्टसंख्यावानीतिसापे श नामकार्द्वतिस्था

1204

साहेक्तिवासंहर्वजीवस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्रात्वस्त्राविहितानाहर्वाहित्रात्वाहर्वाहितिहित्रम्हत्वस्त्रात्वाहर्वहिति। विदेशित वाहित्वहिति। विदेशित वाहित्वहित्रात्वे विदेशित वाहित्वहित्रात्वे विदेशित वाहित्वहित्रात्वे विदेशित वाहित्वहित्रात्वे विदेशित वाहित्रहेश्च विदेशित वाहित्वहित्रात्वे विदेशित विदेशित वाहित्वहित्रात्वे विदेशित वाहित्वहित्रात्वे विदेशित विदेशि

त्रकार संप्रमानम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः स सम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः सम्बर्धाः सम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः सम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः सम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः सम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धाः स्त्रमानम्बर्धः स्त्रमानम्बर्धः स्त्रमानम्बर्धः स्त्रमानम्बर्धः स्त्रमानम्बर्धः स्त्रमानम्बर्धः स्त्रमानम्बर्धः स्त्रमानम्बर्धः स्त्रमानम अक्षा कु-स इन्हा-कु-स स्वतासितिनामधेष्यितिश्वास्त्रविवद्दर्भं सन्तिनित्तर्थिति। वित्ति स्वाधित्ति। विद्यानित्रविद्यानित्ति। विद्यानित्ति। विद्यानित्ति। विद्यानित्ति। विद्यानित्ति। विद्यानित्ति। विद्यानित्ति। वित्ति। विद्यानित्ति। विद्यानिति। विति। विद्यानिति। विद्य

नर्यासंधिशवान्तेतसः शमस्तिवेषश्रेमणीर्मि द्वेषतिमान म्ह्रोलसः स्वास्ति।
न्यायसास्त्रभतेपनुकार्यविशिष्टशत् सद्यापानेननविधीयते किंतुष्कागतो गण्यातः सिनितिति तरिशनोत नार्याप्रधाविभीष्वति तरिशनोत्ता स्वास्ति।
न्यायसास्त्रभतेपनुकार्यविशिष्टशत् सद्यापानेननविधीयते किंतुष्कागतो गण्यातः सिनितितितरिशानित स्वास्ति। स्वास्त्रभविभावसान्ति स्वास्त्रभविभावसान्ति। स्वास्त्रभविभावसान्ति। स्वास्त्रभविभावसान्ति। स्वास्त्रभविभावसान्ति। स्वास्त्रभविभावसान्ति। स्वास्त्रभविभावसान्ति। स्वास्त्रभविभावसान्ति। स्वास्त्रभविभावसान्ति। स्वास्त्रभविभावसान्ति। स्वास्त्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभावसानित्रभविभाव

भाम भाग

1206

विभाग प्रचार न सामाणिताला थिक कमाराप समाशित भाव स्थाविक माथ नवनक वृद्धितिक प्रवास महास्त्र । स्थाविक निर्देश क रिभवित न समाणाति स्थाविक कमाराप समाशित समाशित स्थाविक माथ नवनक वृद्धिया माय समाश्र प्रचार न समाश्र प्रचार माय समाशित समाशित समाशित समाशित समाश्र प्रचार माय समाशित समाशित

मेर्रिताबफ्रस्मिवित्राधातम् त्रमेर्क्तस्मारितिमाकाम्बर्दितिभावकास्मिवित्रवित्राचीतार्थनाद्गीतम्बर्गानान्तिकत्वामिक्यस्थितिमाकाः।

n6011 उभा-कु-प्र

हितिष्वेवियाक्त्वाभवेतवयम् हृहति।यम्हण्यदुक्तेयागभवात्।यस्युक्तिक्रियतिस्याभेत्वाचीतिन्दिवर्गः सूर्यते।कीजा पमलावत्यवि वहुनीत्मतर्ज्ञोत्वर्षति वोदीतिन्दिक्तद्वात्तं संसवदुक्षिकान्त्रात्मत्वात्वात्रात्रात्रेतिन्योजेत्वात्रात्रेतिन

र्हे बैनित हो क्योः अंभिर्यविदिक्ष युव कर्णा के नित् का जो ता जाना क्यों कि मजा क्यों अपने स्वान महत्वा का विद् याना मन प्रतिकार करें की जाय कर्णा के क्यों कि मजा क्यों कि मजा क्यों का मजान क्यों कि यो हिंच्या अपने परिते के माणव काः वी जाय ना अक्षेत्र क्यों के क्यों क्यों क्यों क्यों के क्यों क्

किवहतेमाथिमवेतोनुकिहतेमध्रितिहः॥

ग्रम् ॥ ए०॥

1.208

खरणा।।खन्यानेतर्वर्गसार्थर्ववंभवति।स्वाणामनंतर्वेच ववधानेनम्वति।वदानस्योनमंतिनस्विधानंतर्गन्ययोगमन्ति।स्वाणस्य सम्बद्धास्यानंत्रविक्रम्याविक्षयेत्रवेद्धाःस्य विक्रम्य स्वाणस्य स्वाप्ति।स्याणस्य स्वाप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति। चित्रप्राप्ति।स्याप्ति।स्याप्याप्तिवेद्योप्त्यास्य स्वाप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्याप्ति।स्य

सर्गास्य व्यातंत्रविर्गु स्वतित्वेदं सिर्धातिकोशिकोति व्याति स्वतिति कितासाव विस्ति त्याति व स्वतित्व स्वति स्व सर्गास्य व्यातंत्रविर्गु स्वतित्वेदं सिर्धाति केति क्वाति स्वति स्वति क्वाति स्वति त्यात् क्वाति स्वति त्यात् स्वति स्वति

तिवश्यामाति। यदिवस्तववान्यतानवश्वस्थामस्यद्धान्यवत्यान्यवेत्रश्वस्थितवेत्रश्वस्थितव्यामितेकयोगार्वविकाः खोगिरस् यामितिपरित्रवामितिभावः खोगिरस्यद्धामिति।तथानसर्ववस्यान्योगितिभागमदिक्षयोगित्रभावः खेनेननुयोगेनागिर्वेद्दश्यस्येवस्थि धर्मवाश्वनार्थीयोगितिभागः वर्तरोनामित्रक्षत्रभाविनाद्वाभावः स्थानिक्षत्रभावः अविकाश्वन्यद्भावः स्थानिक्षत्रभावः स्यानिक्षत्रभावः स्थानिक्षत्रभावः स्थानिक्षत्रभावः स्थानिक्षत्रभावः स्थानिक्षत्रभावः स्थानिक्षत्रभावः स्थानिक्षत्य स्थानिक्षत्रभावः स्थानिक्षत्रभावः स्थानिक्षत्रभावः स्थानिक्षत्रभावः स्थानिक्षत्यः स्थानिक्षत्य स्थानिक्षत्यः स्था ३भा-के स

गर्दुग

शिका । मोन्यतिनिवनं न्यायियेय्न्वजीतारावर्ति। नन्याराव्ययान्यानायान्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यान्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यान्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्या

शिकातिम् यशिनारिभ्येम्पविधायते।नययाविद्वितिमेरोने चेताशिकारिभोययाविदिनीमेतायुन् वामनरञ्जासने तार्जता यथाविदिन प्यूनवेनन वितनीक्रिप्रश्रामात्त्वेतस्मासकात्तराधनार्थितिवर्गतीक्षेत्रात्तेनां प्रसामध्यात्रातिहरूनात्रेवे प्रमानेव्यति॥कष्यासावस्त्रास्वरात्रे र्वति है। सहरायोगरा मानुसामान नामिका भारत नय साविहित मिता वतु नामांगर वयस्य गारत व साविहित । वनवे चनवि राना किय तायेनसगायकासद्वायनाथीस्वेनासियसंगंधिनातनाग्रंभरोप्रधीवीतिहितोनगप्रामीतिप्रभविधाति। कंःवतासावरोग्याउत्तराधीस्वत दिनार्यस्कतानिकारणकोरान्ययाविदिविद्यानीयस्यमानेर समनेवर्धनन्त्रताययाविदिवः पुनर्वनविद्यानिदिवार्यमानायतस्य वाधकामदाधनार्थमवेनावियसंघाचेतातेनारंभसामध्याधाविदिहितानवयात्रातिस्थविष्यत्रिक ब्यामवित्तिस्य नगर्थाववताहिष्णात कंत्वातंत्ररपूर्वयःकमायाःकनाग्वति।सत्रयणविदितिहरायत् वामानत्यातरोतारक्सोय पाविदितःपुनर्ववनिहरानीहित र्थियात्रामार्त्रकार्वस्थामिकमायाः कनावभाववितायद्येतावस्यीत्रवस्यात्रत्रत्रेवपित्यात्रास्यामार कमत्रकारः।कालाण पकतानम्भाइदंगाद्वयोजनो स्वयद्विषणशृहः शिवादिवुवदाने सत्र व याविद्वितियत्वेयु येमाने इस्रमनेतावे प्रातिनेताना

विवाधिकात्रवाम् साम स्पारि असन्वत्वत्रम् अहतार्गावनविवा रेगातंश्नादिति।श्रान्यहणीनवाधकतंत्रभवतेतेतापवाह्नाहित्यर्थः ॥

गम nzen

स्याग गम्मवित्व गार्राते। सहराभीनरामनुवामप्तिमानुवानभगोगात्वागागृहेनो ऋगस्वस्यकांत्रांतेवंदारीनेवृत्रतिहेनेदुन्दिनाहको प्रमुखानामान्त्राम् वित्रा स्विकामिकार्वाक्षिकर्रम्भानस्मिन्नाम्।भारतम्भागस्यानभूमाम्। स्विकामिकार्वाक्षिकर्रम्भानसम्बद्धानम्। सार्वकामननभमम्।अदिकाम्।अदिकामकामिकारम्।अवस्थानसम्।अदिकामकास्यानसम्।अदिकामकार्यम्।अदिकामकार्यमामिन्नाम्।अदिकाम

अप्यान्तिस्ति होते विचानिक्यान्त्र वार्यानिक्यान्त्र अस्यान्य वार्यान्य विचानिक्यः विचानिक्य तर्वनर्भिन्ने नास्तीपृत्यस्त्रविवधिनातस्नारभिन्वभित्व याने मारिप्रतिभयः।तस्मारिप्रमोऽणिवभाते आरिप्रधातिभेभवं ऋषः नवऋषः। प्रधाविभाताः। त्रतिव्यपम् षाणार्यम् त्रार्वास्यास्य वास्याने व्यवस्थाने अवस्य प्रतिव्याने विषया विषय । विषय विषय विषय विषय व कारमित्रवातम्युवनवनम्यवाननायेयेतर्ववातः प्रमुक्तितराधनाशीत्ववधेवतर्ववार्वनायिकाणगणतीय्वरेट्टे नावविनामतामत्रमा नाविकाणि अध्ययित्वेक्ष्यंन्वक्रत्यान्येकर्णवार्यः प्राप्तिकार्यः विकार्यः विकार्यः विकार्यः विकार्यः विकार्यः व नाविकाणि अध्ययित्वेक्ष्यंन्वक्रत्यान्येकर्णाः विकारः विकारः विकारः विकारः विकारः विकारः विकारः विकारः विकारः व सम्पत्ति विकारः व

त्मार्यस्यान्यान्त्रियोत्रभवनिष्यतिष्यतिष्यतिष्यतिष्यान्यान्यान्यतिष्यतिष्यतिष्यत्वतिष्यत्वतिष्यत्वतिष्यत्वतिष्य त्मार्यस्यते।स्रत्रमार्थः विस्तृत्वन्तनामन्त्रविद्यायनायन्य स्थानन्त्राप्यतिन्त्रप्यस्य स्थानस्य सर्वायस्य स्थानस्य लाभ

अर्थ-क्र-प्र

महुन्न । स्वामितिहेन्दिनियोग्ने नार्वववनेद्यानियारी स्वर्धवित्ति राह्ने स्वामित्र विद्यानियारिह स्वर्थने स्वरित्ति स्वर्धि स्वर्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि स्वर्धि

गम् ॥ ५३॥

1212

वरः पुलिमेनीतान्त्रन व्यपुलिमारि न्यत्रमेन सूर्णे अस्ति। सामृद्धार्थन द्वितान्त्र स्वति। स्वत्याम् ति। सामृत्य विवित्त स्वति। स्वत्य व्यपुलिमारि न्यत्रमेन सूर्णे अस्ति। सामृद्धार्थन द्वितान्त्र स्वति। स्वत्य स्व

ध्यमानास्तरं भावः वर्षात्रे वर्षात्रे वर्षात्र वर्यात्र वर्षात्र वर्षात्र वर्षात्र वर्षात्र वर्षात्र वर्षात्र वर्

ग्रेड्रा। इमान्स्र

मेश्राद्धनं माञ्चात्रणनं स्ट्रिश्नर्कनाहियाः मोश्राद्धियार्रिभागंद्ररिभागंद्ररिभागंत्रहान्त्रीयार्थियाः मोश्राद र वेत्रयो अवविद्यात्रात्त्रीयाः स्वादिवारः मोश्राद्धियार्रिभागंद्ररिभागंद्ररिभागंत्रीयात्रीयाः स्वाद्धियार्थि विद्यात्रीयाः स्वाद्धियार्थियार्थियार्थियार्थियार्थियार्थियार्थियाः स्वाद्धियार्थियाः स्वाद्धियार्थियाः स्वाद्धियार्थियार्थियाः स्वाद्धियार्थियाः स्वाद्धियार्थियाः स्वाद्धियार्थियार्थियाः स्वाद्धियार्थियार्थियाः स्वाद्धियार्थियाः स्वाद्धियार्थियः स्वाद्धियार्थियः स्वाद्धियार्थियः स्वाद्धियार्थियः स्वाद्धियार्थियः स्वाद्धियार्थिय

मनश्चिमान् स्वीतामाशिक्षसर्थाता काः कृद्धर्थः ज्ञितातिकदियासम्बद्धातीत्तात्त्वः भावश्चिमायत्व विद्यास्य स्वातिक त्र स्वातिक स्वातिक स्वातिक स्वातिक स्वातिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्व त्र स्वतिक स्वतिक स्वतिक स्वातिक स्वतिक स्वत

न्यभयानुन्यदासः संवेशनाद्विभागन्य गर्भवात्वीक्षणन्य समानंबिभिया चर्तमात्विभागमंभी न्यभयानुन्य समानंबिभियान्य समानंबिभियान्य समानंबिभ्यान्य समानंबिभ्यान

मप्रइ॥

1214

फाटाफाया होशियकाश्चात्रवंश्वत्व तानाभिवतक्षं विवास वेदस्यातुकात्रिन वर्षकित्राज्ञात्राकार्यक्र विवास विवास

प्तावादिविक्षमाणंगित्रभोभित्रमेशामकाः हृद्यक्षः जिमानिविद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणाम् विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणामक्ष्याद्विक्षणाम् विक्षणाम् विक्ष

र्ति। छेपात्रीतिभानापुत्रास्पतिपत्रापः यदातिकासमाद्वद्वदितिववनान्त्रामाद्वायामाद्वयन्तां विविद्विनंत्रामाद्विय वेतमा विविद्यासातिभानः एवमपातिसामानातिदेशविशेषानतिदेशानः यद्यति।लिंगा द्वाद्वयानाद्वयः वक्तावादानंत्रानं यत्न उ श्वाधिताः नाथा वाणिवध्यं वृत्वाता रूपारित्व वृत्वत्वात्ता माणा गृत्वीयं अवश्विति त्यापावित तान्त्र भवित्य तिम कार्यमानं वाणा वृत्वात्वात्त्र विद्यात्त्र विद्यात्व विद्यव विद्यात्व विद्यात्व विद्यात्व विद्यात्व विद्य विद्य विद्यव व्यव व्यव व्यव व्यव व्यव

३मा-के-४ ५४

> देग्रहतिम्यानोदेनेन्यान्वेनम् कर्म्यविष्यानारोषः कोशनाक्रियद्वितिकीशनामणगंत्रदेन्द्रेशनामाराः ऋदिति ऋदः।क्रियापनंकारिनभूगोमण्यनेवंकी सनकामिर्यश्चितपेष्ठिरमनेष्यवस्तिमभः।अत्रांतु भगपरिनिवीमनेवंम्हणकत्मदेशविधानार्थस्वनिर्देशः।संमानिपनभयानयन्यनानय

> > 1216

नाकिनकवर्गामणस्त्रमेवेवंच्यतनर्थः वद्यविवाकिनारानाक् द्वितसूत्रपरिनाधवंभवितानो ए श्वेतिकासूत्रेनकदेशस्पाकर्गाणना साविकारण स्थापन

वाकिना। परिपुना वेक् वाहिः कि वैते। क्रीरेयम परि एर एम वर्णनि हतारिता कार है। इसे मान परि हो तो प्रवासिक करिस्ते में मान स्वीद्ध के स्वास्त्र करिया है। इसे मान स्वीद्ध करिया है। इसे स्वीद करिय है। इसे स्वीद करिया है। इस

न्यापनाद्वणण्यदृश्चितान्तुक्तिकः क्रामितिमारः शिकारिशिष्ट्यश्चित्रवणक्षित्वार्वित्रियामान्यत्रविश्वनाद्वारः शिक्षेत्रद्वातिः कृष्टितुनकः नागर्वे दूर्वि नम्यात्रः ॥ अभन्ति-४

प्रवेण भन्नपुर्वणनियानप्रितं स्वाःसिद्धनां नवरं उपायवेनवाति विवादनाय निर्मादिक्ष स्वाद्धना विवादना विवादक्ष स्व वृष्ण स्वाद्धना स्वाद्धने विद्वाद्धना स्वाद्धने स्वाद्धने स्वाद्धने स्वाद्धने स्वाद्धने स्वाद्धने स्वाद्धने स्व स्वादक्षिण स्वाद्धने स्वादक्षिण स्वाद्धने स्वाद्धने स्वाद्धने स्वाद्धने स्वाद्धने स्वाद्धने स्वाद्धने स्वाद्धने स्वाद्धने स्वाद्धने

प्रमोत्तामात्रमा अपनेषाने प्रिताणिकः सरतः। नकार्षणम् ह्रियोत्तिविध्यतिमाणकः परिवृद्धप्रकृतः विद्यतामन्यः । वृद्धपुर्वावः यद्योति। मानुषाः । वृद्धपुर्वावः यद्योति। मानुषाः । वृद्धपुर्वावः यद्योति। मानुषाः । वृद्धपुर्वावः यद्योति। वृद्धपुर्वावः वृद्धपुर्वावः यद्योति। वृद्धपुर्वः यद्योति। वृद्धपुर्वः यद्योति। वृद्धपुर्वः यद्योति। वृद्धपुर्वः यद्योति। वृद्धपुर्वः वृद्धपुर्वः वृद्धपुर्वः यद्योति। वृद्धपुर्वः वृद्धपुर्वः यद्योति। वृद्धपुर्वः वृद्धपुर्वः वृद्धपुर्वः वृद्धपुर्वः विद्यप्यति। वृद्धपुर्वः विद्यप्यति। वृद्धपुर्व

शृक्तवन्नातिवाचित्राद्वस्ववित्वाभावाद्दिसर्थः हृद्रद्राति।हृत्यनाद्गास्मनद्भित्यकाद्ग्यनीवर्गितमस्विद्धः लाहितव्यतिवर्भमानेसावस्यवतद्दितेनानी तित्त्रोवोत्रप्रात्रीतिहत्त्वसद्भित्यत्रतीतिवर्भनेतिवर्गनेतिवर्गन्तिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गनेतिवर्गन

गर्भ

1218

स्वकालिस्वर्रम्भागित्रस्ववर्षान्यस्थेकेमेनलार्वकाविस्वास्थवस्य वसानिस्थित्वस्य स्वतिस्थित्वस्य स्वतिस्थान्यस्थ अन्यतंत्रकायकार्वस्थार्थस्य स्वतिस्थायन्य विस्तितिस्य स्वतिस्थायः स्वतिस्थायः स्वतिस्थायः स्वतिस्थायः स्वतिस्थ चित्रानिस्थायः स्वतिस्थायः स्वतिस्थायः स्वतिस्थायः स्वतिस्थायः स्वतिस्थायः स्वतिस्थायः स्वतिस्थायः स्वतिस्थाय

तरपापियोजनप्रवर्षभाविसमां वंगोजसंनायां होजा व्यक्तिववनास्नियमपयसंगोनाग्यादेववयूनाव्यते।समयीनास्नितायस्यपमश्रह् न्याद्भियते।बह्गिश्रह्मावमनेसह्विक्ष्मार्थहर्षात्रवयाविष्ठहिस्मास्त्राव द्रायाकार्योतन्वीन्त्रात्रवद्यास्ति।य्व व्यक्तायानित स्वप्रनाषित तिववने।नर्तविक्षायां विकास स्वतिक्ष्मार्थिते।सम्बद्धायां विकास स्वतिक्षायां विकास स्वतिक्षायां विकास स्वतिक्षाय

जीबीता सुधिनवप्रवेशोरेशः तत्रम् सेवंशः विकाहि। तस्त्रि जीवीतवस्पूर्वकेष्यवेनस्ति हिंदस्यववसात्रस्य वसंस्थाना सि जीवातान्याप्रजनस्व सवसः तत्रभववरणः पत्राहातास्य सामानाय परस्य नायस्य । तिसेवः योजस्तातिविधनार्गतिविधामवयस्य प्रवृद्धेज्ञाविधीयते योजपन्ति स्वतंत्रस्य वस्त्रमात्रस्य स्वतंत्रस्य स्वता त्रश्चनपत्रिक्षणावन्त्रभागान्त्रभिक्षणान्त्रभिक्षप्रमाहित्रभागान्त्रभागान्त्रभागान्त्रभागान्त्रभागान्त्रभागान् भागभूतान्त्रोत्रमञ्जनम् विष्टुपत्रप्रितिसपानानिक्षणान्त्रमेत्रवेशमनाहित्रभागान्त्रभागान्त्रभागान्त्रभागान्त्रभ ाचारणानम् त्यार्थानम् । जानाःज्ञातित्रंशेष्वेतिषोनम् प्रमृत्येशंनाज्ञवित्र्दंशेष्व्तिशेनम् प्रमृत्येशंनाज्ञवित्रदंशेषुवेतिषोनम् त्येश्वेतिकर्त्त्वेतन्त्रहिकर्त्वालेनम् । ♥ઇતાર્દ્ર મુનાવશોલો ત્રણ-પ્રાતિવર્દત કરિતાન નારાનો ત્રાયો તેમાં તર્કો વેદ્ર માંથો દ્વર ત્રણાવળ જેવરિતા મિલાને વ ♥ઇતાર્દ્દ મુનાવશોલો ત્રણ માંત્રિવર્દત કરિતાના માના મુખ્યત્રો મુનાવળ જેવરિતા માના મુનાવળ જેવરિતા માના મુનાવળ મા वोत्रेयुवसंस्थाप्रातिकतर्गवेवान्यत्वात्राववेवान्यतायानेनावयामात्राव्यात्रेवोत्त्रवात्रात्रीत्।केत्रदेशकोषिसवधातेत्ववयान्यत्ववर्गतावित्यस्य विभिन्नविद्देश वर्ग्योत्त्रीत्वो कतायांवपुवस्तावाचीतं कार्यात्रकारामात्रकति एतमेकाभिन्यति वर्षेत्रवारितमानाधिका गार्विकारामीकार्यात्रकार्यात्र मध्रतिवर्यभौषिताक्यति त्रेम्यन्ते वेद्रयमितान्द्रस्य न्यून्यविद्यास्य स्वान्त्रम्य क्रायान्य स्वान्त्रम्य स्वान पुरत्ने त्रोक्षेत्रम्य प्रति वृत्ते प्रवित्त स्वान्त्रम्य स्वान स्वात्र प्रमाण्यात्र विविध्यविद्यात्र स्वात्र स्वात्य

11380

1220

यानस्मिन्॥ ॥प्रपिदमान् इतिन्यमणपूर्वस्मिनाणपुनसंज्ञायाभयामियंविभाषास्मात्। उभयतर्ति। आयसातनुनन्मववः वर्षनर्थस्य व्यादुभयनिमिनः प्रकृषन्त्रास्मायते। ज्ञोन्वस्ति। ज्ञावतात्माव्यात्मार्थस्तिनिविश्वस्मार्थस्यानिमिनः वर्षन्तराति। स्तिनिवस्यिते वेतिभावः स्रविति। एक तंताविकाग्र्यवसमावेशस्य र्भनार्शनायां प्रव्यापास्कावनपाति। एकस्यवनंगाचितिशिवाद्यम्बर्भम्याद्विद्यानिष्रकाकरेशविस्तरसा

ग्रमाञ्चर्यप्रदेशोदिमर्थी।भारातिवरित्रोतसंर्वरमञ्जयनाताञ्चयस्ट विरस्य हातिवर्षयः अवस्तितिवरे यथास्प्रासरकानतेवरसञ्चाञ्चय जावतातिव निमानवनः नीवति ग्रह्मोकिमयानावती नावति यथास्यातामृतिहिमानुन्तते हिमान्यति तहनेवमविनया स्थान वस्तोः समावे ग्रीमविन ।उनाहोनाकि वयात्रीति।नार्यात्रीतानस्यानकरित्राधिकारः।कि नातः॥मात्रत्रपूनाः समीर्वशकोरोयस्नाकतंभवत्।मात्रपूनोः समावेशकोरो वंशतंत्रकृतं प्राणीति।यो नात्र वाविधयो पूर्वविषापुर्वतियोस्कायसयः लो द्यायनयः थास्कारिभो यो न्त्रं प्राणीति॥यस्का वुन होवोसि नव्नागतुर्वर्भनात्वस्कादिवन्तिवः।किकार्तानव्नागतुर्वर्भनात्वनव्नागत्रान्वर्भनाकप्रक्रतानतीत्नालिनिभर्वि।तेलिनिविद्वर् चालालप्नासन्वर्भनाम्।यदिनप्नास्त्वर्भने।खन्यःवि शःचेत्रालामागावकार्तिनविधानि।नेवरोवः।संवंधामन्वर्भिवनोतनील्व निम्पत्त राजम्बह्त् त्रवेवाचि यानुग्यवितोत्निमोपूजिना पत्तारिमोगोत्रेनुमवविग्पूजिनवित्वर्गायनजीश्वस्त्रि

न्द्र गुरु त्ववतिष्ठाते नातिते अञ्चल्य वित्रे त्विष्ठिते । ममनाहरी प्रोतिनो पेचयान्त्रित श्वेपान्त्रश्व्योत्त्राणीति। नय्नीति। नय्नीति। नव्यायोत्तर्भवे वेपायाति। यः ग्रमोज्याम यसव्ह्युन्यभवतिप्रि नुनमवनीति। चनगर्ति॥ चन्नेर्राति द्वस्यानिस्रातिरक्।वरार्स्णवालानानगर्गव्याद्वन्नात्रोवरह्युवेस्क्तर्सनामाण्यात्रयोधिति लुकि स तरमञ्जलिम्बितास्वर्गास्वर्गनायमामितिःसंबंधविति।तेनयस्कारिभोगोयस्वरेनयनानिसंबध्यतेनास्येसर्थः॥

अन्ति-स संदर्भ

इंहति। व्यवस्ति। व्यवस्ति।

१६ महिकार वावसाय हात्राः कार्यापनीयाः करवाहिभी मान्यस्याप्राचीति। करवाहिष्यस्थितिकपुन्निततः य्रांकरवाहिष्यस्थि त्मिकिकार्याः नपून्यतिततः य्रांकरवाहिष्यो योविदितः ।तरं वात्मीतेयदिकारियुव्यते ।यञ्चात्रकरवाहिष्यविद्यतः ।नतरं वात्मीतियदिकारे वे व्यातियदिकं नात्मे करवाहिष्यः । इत्रतेया वस्त्रपन्नो वार्योविष्ठिको मान्यस्यात्मात्रस्य वात्मात्रते । यस्त्रपन्ने प्रतिगरं प्रवि प्रदेषत्रभावतिक्षायत्रामान्य स्थाति योविति। तदं वात्मिति। तदं वात्मिति । वस्त्रपन्न स्थाति । वस्त्रपन्न स्यापन्न स्थाति । वस्त्रपन्न स्थाति । वस्त्यपन्न स्थाति । वस्त्रपन्न स्थाति । वस्त्रपन्न स्थाति । वस्त्रपन्न स्थाति । वस्त्रपन्न स्थाति । वस्त्यपन्न स्थाति । वस्त्यपन्न स्थाति । वस्त्यपन्न स्

सम ११७॥

1222

उनीतिकालार्नुकंशिकानुष्पविषातार्थः।शानंकीरित्रशनंकार्यमानिकानिकाकोर्यस्तिकालार्यकेलार्युशानंकश्वकार्यविष्यतार्य शरहातरःशानंकरप्यं पुर्वतिविज्ञोन्त्रीतिष्ठ-क्रायेलार्यमञ्जलिकातरः धेशानंकपूनरणात्रात्रीत्रप्रदानतार्थित्वकार्य कोगोनेलुगनानन्त्रायकरणात्राविष्यिनिक्सितियानाञ्चक्तवस्तात्रकारकितिस्तर्यात्रितियिकल्युतिषक्षेतुष्ठकः श्वरणसंगाय

ऋतुप्नर्वित्नभविष्यतिनेशक्षं।प्रविद्धःनिर्वाद्यानाशां कर्ष्ण्यानाशां कर्षात्रः। शां क्वाः विद्याना व्यव्याना विकास विद्याना विकास विद्याना विकास विका

गांत्रसंत्रामानितर्गानि अनुगतिमणपर नेपिनारिण क्रेतिन क्षावार क्षावारि जागित्रर्गक्रेमणास्त्रिशानं कार्यमप्ति के नेपिनारिना क्षेत्र क्षावारिन क्षावारिक क्षाव

भा-के-४ ॥५८॥ तनपर। । । एकारमारिति। एक श्रामितमस्तियएकारान्तेनेकस्तियवाचिन एकारान्यमानात्त्रमुद्धान्यस्त्रम्यविकार्यवेकाः स्विकः वेचानात्र वेववहनः स्विचाः वेचानार्तियमयपस्ते वचनित्रे वानाः विविद्योगिकः वंचानगर्ने कार्यम्यमेन हृत्ववन्यानिकः विविद्यमेन स्वनातिकश्चिति। गोत्रेनुप्रचारोनेन प्रवेशवनान्ति विविद्यमेन स्विद्यमेन स्वित्यमेन स्विद्यमेन स्विद्यमेन

त्रनपराप्तिनिष्कान्त्रम् व्यवस्थानि । स्विने पर्वाति व्यवस्थानि । स्वति व्यवस्थानि । स्वति व्यवस्थानि । स्वति व स्वति विक्रा वेत्रम् विक्रियानि । स्वति व्यवस्थानि । स्वति विक्रियानि । स्वति । स्वत

वे ऋषोषं वालागोगाणं वालग्योगालं वालगोगोगोणं वालगोगोणं वालगोगं वालगोगोणं वालगोगं वालगोगोणं वालगोगं वालगं वालगोगं वालगं वालगं वालगं वालगोगं वालगं वालगं वालगं वालगं वालगं वालगं वालगोगं वालगोगं वालगोगं वालगोगं वालगं वालगं वालगं वालगं वालगोगं वालगं वालगों वालगोगं वालगं वालग

गम गपुरग

122

हान्याचान्य क्षित्रपुर्वानेविद्यनिविद्यनानितन्त न्यवनावर्धः अर्थानेविद्यनिव्यन्ति । यस्येव्यवद्यन्ति । यस्येव्यविद्यनिव्यन्ति । यस्येव्यविद्यनिव्यन्ति । यस्येव्यन्ति । यस्य विद्यनिव्यन्ति । यस्य विद्यन्ति । यस्य विद्यनिव्यन्ति । यस्य विद्यन्ति । यस्य विद्यन्ति । यस्य विद्यनिव्यन्ति । यस्य विद्यन्ति । यस्य वि

यस्य यमगर् खुर्यमात्रिक् स्मावित् स्मावित् क्रियोत् स्मावित् विद्यामात्रीत् क्रियोत् । त्याच्याक्रिक् स्मावित् मध्रति यदिवंचित्रक स्मावित् स्मावित् क्रियोत् स्मावित् विद्यामात्रीत् क्रियोत् स्मावित् स ॥ तेरः॥ अभाष्ट्र-इ भागीत्राक्षकमः। । ।तेना स्रोगात्माकारीनीमितिग् सारानं श्रमानं यक्तिपृत्यारे त्रोक्ति प्रयोगप्रसेषेनाभाववेतताप्रसेषो नर्वाताना या प्रकानं श्रमात्राक्षकार्यास्त्रीर्देवकायशास्त्रास्त्रीर्देवस्त्रान्यक्षेत्रस्त्राक्षेत्रकार्याक्षेत्रस्त्राक्षेत्रस्त्राक्षेत्रस्त्राक्षेत्रस्त्राक्षेत्रस्त्राक्षेत्रस्त्राक्षेत्रस्त्राक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्तिक्षस्त्रस्तिक्षेत्रस्त्रक्षेत्रस्त्रस्त्रस्तिक्षेत्रस्त्रस्त्रस्त्रस्तिक्षेत्रस्त्रस्तिक्षेत्रस्त्रस्त्रस्तिक्षस्त्रस्तिक्षस्त्रस्तिक्षस्त्रस्तिक्षस्त्रस्तिक्षस्त्रस्तिक्षस्त्रस्तिक्षस्त्रस्तिक्षस्त्रस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्तिक्षस्त

ः स्वेणहोनार्वः।नान्यास्ताः उ<sup>र्</sup>षधिवशेषानीनाम्यायायानार्थवर्यनोनानशहस्त्र गुणगुणिनोर्भदेशचातनतुन्तेणहानान्यार् केरविविध्धिति।पा नादिति।पाविशेषवाचीपानशहः।पद्यतनस्त्रिति।नार्थिकसन्त्रतयानामनर्थः।उपमानादिति।हप्पतिप्रनादिश्यान्यान्त्राहरूप्रन

गम ग्र

1226

नक्ष्योगाहाति। सुपाप्तिपूर्वकापाप्तिपीगः सकालनक्ष्यपित्राहिद्वाहित्रात्वातानविद्द्रप्रस्वेषाग्युव्वाह्मानविक्षयामध्येषाः स्वान्तविक्षयान्य स्वाहित्यं व्यापिकालविष्ठेषयामध्येष्ठ स्वाहित्यः स्व

नस्त्रभाषुक्तःकातः॥ ॥ अयुक्तावितिहे शृश्योगारिताममगीत्रवाःसंतिकविवयेषितः। नस्तालतस्त्रभावःसंतिकविवयेषितः। निर्मिष् भावनायित्वयःसंतिकविवयेषितः। नस्त्रभावःसंतिकविवयेषितः। नस्त्रभावःस्त्रभावःस्त्रभावःस्त्रभावःस्त्रभावःस्त्रभावःस्त्रभावःस्त्रभावःस्त्रभावःस्त्रभावःस्त्रभावःस्त्रभावः। स्त्रभावः स्तरभावः स्त्रभावः स्त्रभवः स्त्रभवः स्त्रभवः स्त्रभवः स्त्रभवः स्

ंमवायुक्तशृत्वत् प्रसंयेक्रिवमागितरवस्तिमवार्गित्वात्वदुक्तेनविध्यतर्मधीकालवेषादित्राकालरिवयुव्यादितमावस्त्रितवर्द्भमायो मञ्चाष्प्रायतर्मधीः पुष्पतमायातर्गितामुखार्थातर्गित्रावरोगास्याष्ट्रयात्तिमावः मधादयःशृत्वश्चित्रम्वः विभन्नेतरेयवाष्ट्रयाद्वियः वृत्रपतिवर्तेतरेयवाष्ट्रयाद्वियः वृत्रपतिवर्तेतर्थयाव्यादः ॥ १ भा-के-H II fon

न्त्रमः मञ्जविराधानरः वृद्धानायप्रवाद्यतिवचनोर्द्दोनोणेषप्रद्वीतर्विरागनवर्गामारुत्वविरावद्वित् प्रारंगः। सदिरागन्त्रतिवन्तित्वाद्वामानावर्ग न्वविशेषा गर्हमसान्त्रप्रविशेषाम्।वैश्वमहःचाविश्यस्य चति।वेशयन्त्राचणमते।विश्वस्य देविताम्यो।चहित्रसे विवस्ति। द्धिनाहिनयानी।तं सम्युव्यानी।सम्यिदिशेषायपते।सम्युक्तनम्बन्धितयस्य जनिर्भगायते स्वन्शेक्यियामयते संयुक्तनत्व यनस्योग दिगवेति।यनोतिशेषात् रास्त्रीत्सपिनव्यानाहरूपिनहिर्मयोग्यते।सम्बन्धितयोग्यते।सम्बन्धितयस्योग्यतिमस्य य योनु यामातिम्बंतिहिन भनेतायुक्तः कालरूक वृक्तिती वभनेतायुक्त एकाः लक्षाविभवे । कः युवः कालीवभनेतायुक्ति। सुव गर्मनीयोध्यवत्तात्रकारहरूमात्रयुक्तवद्दावोजविष्युवतात्त्वात्रीत्रीत्रवात्रवादेविष्यवेश्वविष्यवाद्यात्रात्रात्र इति॥६ एसामार्थमामक नेरिक् र्थं मामक नेरिक् क्यानक निर्मा है मामका ने यं मामका ये मामका ये मामका किया किया किया निष्पारमञ्ज्ञकान्यविनारष्ट्रं सामायेयान्यो।वसीभवमायेयान्ययेगमायेयान्यये समायेयान्ययेशनायेयान्ययेन स्वीत्र विनार गतंकालेयोक लोभवंकालेयोवक ले लंकालेयोक लिहेबता स्थकालेयस्वरूप हे सामविज्ञातेवा व्याति हिंवि भागते। हे सामविज्ञातेव स्थापित हिं र्वीरक्रवास्थानमार्थमान्यशनमान्यशनोशत्रात्रावित्रज्ञातःशात्रात्रवतः।शात्राविवः॥

।प्रविविदितोत्रायकेनाने-वार्त्रतः प्रनार्व धायनर्गर्यः।सत्राद्विद्वनि। शताप्रवज्ञानि।शताप्रवज्ञानुनाः कानरनाम्मनस्यनुगननोज्ञानेचीयार्गायनोत्ति।स्याप्र हिन-का नार् जितिहज्ञावाधिवे पन संधिवनारि स्नेमाविधायते॥

वायाराक्तीमिताञ्चक्षीतिर्शाञ्चार्यकृतितेत्वे। नविधायारिकविधावाविकानभक्तान र्वः मित्रविधायकेतोननप्रमानाकानकः कृष्टिकाप्रमानकः उपमनक् विभिन्नेचर्ताम हुन्तितिबुन्म ।। गमाम ।। अगमरे गमिनि उद्यापप्रिय स्वहतिस्त्रीमाकर् तत्त्ववितर्थ । अन्यापर्रथर् तत्राना तत्त्वते स्यात् ।यहगांत्रीताश्चतद्वियहगानस्वेनकृषतानन्त्रस्त्रीतानमाश्चयतीराम्लेवियायमानद्रस्यः।।यहै॥ ॥तरेकाभयहगानितार्यस्वित्वार्ये। व

ना यहा करता ता यहा करते का वाहितायी कः। जानी याकः। तृष्या यार्थस्या यानस्वतितित कर्याहि ता यात्रिये येवाणे जाहे कर्ति है पानिकहरू हेमाप्रनिज्ञातेनाव्यणिहिं ह्रीविसायते।तायार्कक्लाविपायामोजारंकविद्यते॥नाप्तरेगत्यत्यी।॥हिप्रयोदकाः विद्यतिनोपोपयास्मात्रीत स्वि प्रवाजनं।यमितिलोपनायेनसिद्धं।म्वतिदिवधनेदिनोकतितन्त्रं स्वत्यानायीः सवत्रप्रतेषी भावान्यवानद्वापितनितिहं सविवासिद्धं यसे तिलोक पेनिक मधीप प्रति हिता प्रहणामाउत्हर्थी महामहेवायन नवी॥ ॥ प्रहितायः॥ ॥ प्रहिता प्रश्तितहेका नगहणा प्रश्तित स्मनतर्कात्रगहराकित्रवायेनयीवनार्थेकात्रक्वसंप्रतातिकत्तःवाद्धापृत्युत्रैःकावनार्थकात्रेःवाहनप्रवाहितप्रवाहिकत्वः तकम् यो कस्मानमवतिक्ने व्यक्तिम् थरतिस्य निम्यानामाणं रुका। स्ययेगा प्रश्वकी रक्ते कंणा प्रकृतिनी पाएक विनिनी पार कंगितन

रितार्नितेनपत्रचीर्यनित्रे विद्यान्यक्ति । स्यास्त्राति वृद्यं वली॥

यगर्मितदाविभागवयम् वीभवतान्यक्षः।स्रनिमानार्विमेणेनोर्यर्लाहे स्रिभानस्यानावीर्मिकः॥ ॥व्रामान्तिनेनिर्ति॥सामयानीस्थानान म्बनातितदाश्रनार्थमणाईनगन्यप्रितर्थः॥

भिक्तिस. भिक्ता कोमा। ॥ अभूयनवर्ति। एउभयस्मिन्ध्वयक्ष्यार्थिति कंघ वाथकोगाः यति। वितृष्टुः प्रयमापितिया वालियहणापुर्ववयोगः कोहरू भर्यः प्रवन्न विषयनसम्बद्धानेकवर्तिकृत्वस्य स्वत्यक्षय्यविष्याने विषयन प्रविद्याने प्रयम्भयोगित्यः वालियहण्यास्य विवस्त स्वति स्वायेप्रकृतिकारिक्षयुर्विकारिक्षयुर्वे व्यविधाने वालियस्य वालियस्य विश्वपत्य स्वतिवस्य स्वतिवस्य स्वतिवस्य स

को माराम को मारापूर्व बनार तुमयति वासपूर्व ते। को मारापूर्व बनार मना प्रयास स्वित्य स्वर्व वेदिव सारापित है पना को मारापूर्व बनार मना प्रयास के किया स्वर्व ते पर तिराम का किया सारापित के स्वराम क

तेनात्माम । मामिन्म । मसंतायहणस्त्रेनसिनिनिनार्त्तिकमार्त्तो असंयोगस्ति। उपस्यानस्तुवसंयोगआपिह्याते। स्वति। सन सर्थः। संबन्धार्पर्वमानि। संबन्धरूपद्वरिनिनामामानास्त्रविविश्यास्य याम्मात्मरते वामिसेषैभिष्यस्यानद्विमासिक्यर सर्थः। संबन्धार्पर्वमानिमंद्रवस्य सर्थः। स्वति स्व

गम् ११।

ा छ तेषर्गामुम्बित्रम् विष्ठिक्षेत्रम् विष्ठिक्ष्यान्। छ तर्मामुम्बित्रम् विष्ठित्रम् विष्ठित्

शतन् स्विधवानेवाक्याः द्ध्याः कातन् द्विष्णातन् द्विष्णाः विष्णाः विष

कालेग । क राप्तिति कालेभ्यतिसह छ्वगार्द्वेन वाभितंत्रः स्मान्सस्यिदेनतेस्वेननेतिप्रयः प्रतयमान्त्रिति । रिगार्ट्भायतियसस्योधने द्रितः सकालगुनिमः प्राचीतास्य वैः प्रतिरहिकमानार्थिताकानाद्वितिरहिन्दुर्द्रियाचीति। हिद्दतितः वीर्रितेदेशमानेनीतार्थद्विन सर्वसा

कालेगोपववता। ॥कधाविद्वित्तापत्रे अवेदाप्रयाविदितात्त्री वित्तात्त्री कालेग्यात्माल्य वित्तात्त्री व्याद्वीतित्वालेगोप्रवेद्वप्रयाविदितात्त्री व्याद्वीतित्वालेगोप्रवेद्वप्रयाविदितात्त्री वितितात्त्री वित्तात्त्री वित्तात्त्री

मम् ।। द्शा

दृश्यंलामत्रात्रवानिककारोष्रमयोवानिति है कोयाति।कालेभ्योमवर्गेवभवाथीविद्रवाप्रमया विस्तृतात्रवतिनिहे शःसविधाशपप्रियहा क्षेत्रकार

1232

वित्रम मामहोबिति।वित्रशहृष्णवडार्रशीनिवास्त्रवस्त्रवस्त्रवस्त्रवस्त्रवस्त्राचित्रत्वर्धाः वर्तास्त्रवितः स्वति। नामामामकोष्यस्त्रवितः स्वयावोरयस्वयद्वित्यना श्वारंक्यितम् वर्षास्त्रवस्त्रवस्त्रवस्त्रवस्त्रवस्त्रवस्त्रवस्त

तर्मर्यः अभिकृतार्वेद्र्रवोजेतिर्वेद्रवेषम्याद्वत्त्रनार्मितद्द्र्यः।सिद्ध्येतिर्व्वेवेद्रवः गन्त्राद्यमयः ।

शान्त्रिष्ठ

तानीशृशिक्षाम् प्रामानम् गान्यवनसम्बुव्यामार् न्। ॥ गर्दान्य द्वानितन्त्र वं । इद्वानाम् द्वान्य द्वानाम् द्वान तिविधिवेशना स्रोमकाराः । निर्धान केषित् कीषानं युनाव कार्या गुनाव विद्वानित केष्य विद्वानित विद्वानित केष्य विद्वानित केष्य विद्वानित केष्य । निर्धानित केष्य विद्वानित केष्

म विम

त्रोतोहान्त्रवाह्नुरान्ताहिः। ॥ वाषा। ॥न्वाद्भावेति।(वंहिन्ताहिष्ठुर्शनाहहः शक्रद्र ज्ञवर् नास्तुवा।।

1234

संक्षितः। नेत्रेनाविभिक्तवशृह वर्षेरिवत् इंजेत्। सन्दर्भकागृनकार्वेत् द्वाय्वदक्ष्यान्ति। विष्ठभेतः त्र अर्थेत् विभिद्धास्त्र समूह वर्ष्यानोक्षेत्रा येनासातिभावनवुद्ध वृत्ति। वज्ञोत्येन्येनेनानुक्षिक्ष त्र द्वित्र स्वत्र स्व विवेष्ठनप्रात्रीत्रेषाम् विकृतिक्षाम् सिमानोद्देनेने क्षामानकीवीन् वय्यमूर्वे स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत

संक्षित्राहिष्णया। प्रविदेश्य बानुकाविकाविकादिष्ठ विद्यान स्वत्य विद्यान स्वत्य विद्यान स्वत्य विद्यान स्वत्य व त्राहरणमें वारेणाकि किहानिता पुरुक्ते स्टिनित यो एट्टिमिस्टिनित हिलाहरणमें यम वह रणितमें त्रावत हो। यह नित्य विद्यान में वह रणितमें यम वह रणितमें त्रावत हो। यह नित्य विद्यान में वह रणितमें यम वह रणितमें त्रावत हो। यह नित्य विद्यान में वह रणितमें माने स्वत्य के स्व स्वत्य के स

भिर्द्धश्चित्रितिः सुद्कत्यापमानितनवण्ड्रशस्त्रितिविदिनत्यत्र्वासम्बद्धाः नवस्त्रवस्त्रस्त्रात्रः विते हेदः ततः समासाते हा तत्रेनातुराप्राहिनात्रिभावः स्त्रन्ते भोनेतुमगतित्राते लुकाविष्धा रापस्यतिवक्षावः। नवितिवशक्षेत्रः श्रेनदासप्यः श्रुक्तभवतीतिः स्रह्मद्देश स्वेनावर् महिनाप्रोतिति प्रदस्त्रोतन्त्र यसासावतर नविधः सर्धन्तभवतिष्ठगिद्वति मुद्दाक्षवयस्यविधोत्वरं नविधीर् स्तान्। शका कर

भनतिहोतामम् ६०करामा सर्वः । १वेदेति। तद्रतिध्याने तत्विद्धानिक्षाः । त्रक्षेत्रकः सादिक्षः । साधिनसमिति। तर्वा स्रातनारमा स्रोतन्ति । उत्तादिनादनात्र विद्धानाति । त्रक्षेत्रकः सादिक्षः । साधिनसमिति। तर्वाकार्यः। विद्यान् वे ११वेद्याने स्रातन्ति । त्रक्षेत्रम् । १वेद्याने स्रातन्त्र स्रातन्त्र । सादिक्षः स्रातन्त्र । स्रातन्त्र स् त्रातन्त्र स्रातन्त्र स्रातन्त्र

रूकमानगरितियोगिवभाग्नगर्धादयंत्तायंत्रतस्मानंत्त्वपात्रितिविषकःकत्तुं यहिदशीवतुं वैत्रिकार्यः। पशा। ।। एश्वीतियानश्माप्त्यमेककत्वेण गतनंत्रकरणवयविमञ्जलादवेकाश्रयसम्बानुपर्वातिर्विशाधावेविति।तनस्थानगर्धेन्तर्वेदशयक्तव्यर्थः। अर्थनिकत्ववित्रस्थि हिन्तिकत्रप्रदेशिकताश्रयसम्बोधपरिकार्वेदश्चर्येदयान्त्रमध्यक्तर्योदयान्त्रमध्यक्तर्यक्ष्यः। प्रदेशकावयदिश्यतेव सिन्ताव्यवानश्चरप्रवित्राण्याम् स्वात्रस्थित्वार्वेद्वर्योदयान्त्रमध्यक्षयात्रम्

गम् ग

\*\*\*\*

विषयाम् मिवयाप्रिधानरिति खेमानीविवामित्तनवर्द्द्रस्यः स्वावामिभावेनयतीयते। खेमानीविधयः सन्तुस्वविध्यवस्य साथते। नृत्विवामार्थात्रेतन् त्रयरे वृत्तिते चातुर्विक स्वनुविधायमानीविधयन प्राप्तातिववने। वृद्धवनिव वादितः बहुनवनानी छत्। त्रायप्रस्ययमार्थ भोषाीः तस्यायस्य निम्नल्य वृत्तिक्षात्रस्य स्वाविद्यः । एतमानिविधानिक याप्तिभाव विधान विद्यान्ति स्वावस्य स्वा द्रामान्त्रस्य इनितुक्त स्विधानिक स्वाविद्यः । एतमार्थित स्वाविक स्वायोगिक स्वायोगिक स्वायोगिक स्वायोगिक स्वाय

विष्णोर्श्वो । । ।विषणभिधाननवर्षस्य दुवननात्विषणभिधानेननवर्षस्य द्वान्य स्वान्य विषणः संभाः विषणः संभाः विषणः स्वान्य स्वान्य विषणः स्वान्य स्वान

नविताननपरलभागपाभिननपरलभागपाभिनेपर्यामाधियर्यामाहिनंदियोनियानरूपनेविवयर्पनंत्राति। यद्यविवयनियानयोःपर्या यभिवार श्रायंभारानाप्रकाविवयःस्पृश्तेविविवास्यतिसर्पतातेत्रेकस्यानस्याप्रप्रायः योगर्द्यानवश्चारं महोतियासविवस्याधार्याहिवस्य स्याहिबुतुपर्यायोगाभ्यविवस्याविन्ववनाहिब्विवयविवस्यायायेत्रहीत्नार्थान्विधिनानतहिक्तन्वनस्याम् स्ववनेनेवर्याः थमा-क्षे-४ ॥हर्दिंग त्रीस्याः ।। ध्वर्सर्ति। छेरः राहेना द्वर्यनारिशेषयाचित्रामा यन्त्रोद्वरम् यह्मण्यह्यानिष्ठकारिति। नवुष्ठकारीधिधायिन रूपर्यः । नवुष्ठकारी भिर्माणिन विश्वेष्ठ वारानोत्त्रार्थकाम्ब्यतम् वात्रामेश्वेतिन वृद्धेके स्वाचिरक्तक्षेत्रकार्यः ।। नवुष्ठतियादियं विषयम् विति वार्र्यः । वैत्रिणन्यस्तरं नोवेत्रित्तावरणम् धानर्यिताम् वान्तेन्वयामान्यस्य विशेषे विस्ति वार्ष्यस्य विशेषिकार्यः ।। विस्ति वार्ष्यस्य विस्ति वार्षस्य वार्षस्य विस्ति वार्षस्य वार्षस्य विस्ति वार्षस्य वार्यस्य वार्षस्य वार्षस्य वार्षस्य वार्षस्य वार्षस्य वार्षस्य वार्यस्य वार्यस्य वार्यस्य वार्षस्य वार्यस्य वार्यस्य वार्षस्य वार्यस्य वार्षस्य वार्यस्य वार

सोसारिगिति छेर सः प्रार्णिषु ॥ छेर सः प्रमाणिषु ॥ विश्व विश

 11 ((1)

1236

विवितिः स्वितितित्वित्वित्वान्त्रकः स्वर्थिततर्गतर्वास्त्वान्त्रस्थिकस्वार्गनिष्ठक्वीतितयानप्रायोक्तास्य स्वर्तिप्रमुक्त्रत्वान्त्रम्वित्वस्यि य्यान्त्रस्यार्थित्वान्त्रस्याद्वान्त्रस्य स्वत्वान्त्रस्य स्वतित्वस्य स्वतित्वस्य स्वतित्वस्य स्वतित्वस्य स्व प्रमुक्तिक्वितित्वानित्वान्त्रस्य स्वतितित्वस्य स्वतितित्वस्य स्वतितित्वस्य स्वतितित्वस्य स्वतितितित्वस्य स्वति

वि वालशाम्त्रमात्रम् वात्रदेशिकद्दान् तः।विवा-वायस्विधिकः।विवाः स्थाः ग्रेम्ब्यानिकः। अञ्चलश्रामिकः। लक्ष्माम ग्रश्किकः मात्रकृषिकः भक्तः स्वावार्तिक स्विकः । ग्रंग्ये दृश्चिकः। अक्ष्माः ग्रेम्ब्यानिकः। वात्रमात्रमात्रम वृत्ति। विवानमात्रम् अपनिविद्यतिकः वां खोगविधः। श्रावविदः धार्विदिधः। श्रीविद्याः सात्राव्यानिकः। वात्रमात्रमा ॥ पारक्रातिकः। प्रेपे वाविकः। वायातिकः। सात्वानः सात्राविकः वास्वद्विकः। सोष्ठानोत्रीरिकः। विवासकः। वायाविकः।

कीनाधिकोर्गाह्नतमास्यावमुष्याग्रधावकावशहेनो यते।तर्धातेभेर्यागवकातिकः।ग्वेप्रेयग्याधिहतास्यानाध्यायोप्रयंगविकः।गास्वरदि कर्ति।गास्वर्तामधिक्त्रकतास्यापिकाऽस्रधिक्त्रकृतेश्यर्ग्याचीहृद्धाद्धःतस्य नुस्यापिकामगर्जनवितिनुप्तवते।वेनवकः।ग्वेपीपनी निर्मिकर्ति।रितिक्तरिक्तरिक्षह्यपरेशयां पर्यवितिहर्गति।रित्यवितानितिसः।हलस्यतिधनः।य पूर्वप्रकार्गलसमारः।तनष्टक्॥ श्रा की श्र भ दिशा

सर्वसार्रितितारशक्षेत्रवानारहतर्वित्तर्वात्रम् सकानार्वात्रक्षेत्रक्षेत्रम् स्वात्रक्षेत्रम् स्वात्रक्षेत्रम् स ति इत्रोत्तर्वात्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रम् स्वात्रक्षेत्रम् स्व

सर्वगारे दि गोण्यनः सर्वतारे दि गायना वक्त यः मही वैद्यासर्थ तंत्रः भसा निकः । सस्य हः गंव कलः । दितंत्रः भया तुस्तिश्च नस्योगसर्वस्य । दित्रः भया स्वत्यास्य । भया विद्यास्य विद्यास्य । भया प्रति । । विद्यास्य । भया प्रति । । विद्यास्य । । भया प्रति । । विद्यास्य । विद्यास्य । । विद्यास्य । । विद्यास्य । विद्यास

र बिनितिप्रतिप्रमानेप्रविपरिकः।शानप्राप्तमीनेशनप्रिकः।शानप्रिकासिर्विप्रविकः।स्थिप्रविकः॥ ॥स्युवास्ताणस्यप्रिनिःस्य येन्त्र नेरिनेतिप्रियानार्गनप्रतिक्रतितिद्वायम्प्रितिप्रस्येनक स्विषः ॥वर्षा।वरूनसङ्गित्वप्रतिग्वतः।स्विन्यप्रति।यदावर्षनेऽध्योपनेतन्त्रन्ताः। इयिनार्ष्य श्लेन्यनेत्रेयोक्ता॥ ॥स्युक्तरिति॥स्वर्धप्रयोक्तन्त्रस्य व्यवस्यवस्योक्तिप्रविक्तिस्यवः।स्विन्यर्थिक प्रतिसार्वानेननद्विकार्यिद्वायस्यवस्यापिन्यर्थः॥

मम् ।।

[240

म्जा।मृत्याप्रस्तेरिति।श्रहाध्यायाःश्रीतश्रहेतयाःकन्त्रितिकःसत्यानतेष्टकप्रधावतर्ताणेनुनिक्ततेष्टकाःवाणिनावासुत्रहरूयो॥।।खन्त्री॥।र् द्वीक्रप्रस्यानस्वतेकःश्रकाप्रस्यतेस्वतश्रम्यध्यत्रोतेस्वत्रेष्ट्वीद्वीःसत्यश्रम्यत्रेष्टिःसत्यव्यवणिनिनायकं वाकर्णवाणिनायत्रस्यति। उपधानस्योगोप्तर्त्वाणिनायविति गर्भयाणिनायतर्तिस्यपेर्वेरिक्तेःसत्यःवाणिनायरित्यद्वित्रास्यान्त्रेवेर्त्वेष्ट्य प्रस्तुविक्युतेतेयते।।नत्सातम्यारितितिस्यर्थाप्रस्तिस्यपेर्वितिस्त्रस्यानेत्रस्यविकास्ययेष्ट्वेर्तिस्यान्त्रस्य

नुवातः आर्रातिमनाए छति।।विमर्शमिताः अन्त्रिति।वाणिनापारे। स्त्रियिय स्यक्तियो कलक्ष्मास्यारीसस्त्रित्वनारिति।नानविषयनार् यो स्वेरि स्र विस्तानित्रेषणानेनाप्रयोगारिन पननारिनर्यानन्ययाधिकार्गिताः स्विकार्मनतिकायेनस्य स्थानवेरेश्विकार्यः वेरिनोर् त यास्त्रित्यमाविधीयमानानी द्वयंत्रेन्वकानिनन्ति येनतुकियानास्त्रित्वयानिनर्याः यो स्व उपनार्शतः यवस्त्रार्श्य श्या-केश्व गर्द्दग

विद्रितित्व अध्येति नोभविव स्तिये व्याप्ति स्वाप्ति स्वा

DIA CO

LACT CO.

रेषात्रासुर्विश्वितार्थाण्यः वर्गनाञ्चाणत्वेरित्विवस्त्याभिष्ठो क्राच्यामानाञ्च मार्थलञ्चनवर्यभवते ज्ञानानाञ्चल स्रोजित्वयात्रीत्रीत्राणायेक्षार्ववित्रीत्रात्रीत्रवित्रवर्णके त्रुवामित्वस्थतेनात्रकात्रव्यान्यते वित्रवर्णकार्यात्रवर्षात् वर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यवर्णकार्यवर्णकार्यात्रवर्णकार्यवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यस्थात्रवर्णकार्यात्रवर्णकार्यस्थात्रवर्णकार्यस्थात्रवर्णकार्यस्थात्रवर्णकारवर्णकार्यस्थात्रवर्णकार्यस्यात्रवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्यात्रवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णकारवर्णक

इताहर क्यांचाता कितान धार वेरियोग वाध्य मृथिये उप वा ग्रास यन वाध्य मृथिति। यात्र ति श्री कार्याता यात्र कार्य के पात्र क्यारिय व्यक्ति वाध्य ति वर्ष्य तेत्र वाध्य विकास क्यारियः विति विकास क्यारिता विकास क्यारिय क्यारिय कार्याव के क्यारिय क्यारिय क्यारिया विकास क्यारिया विकास क्यारिया क्यारिया क्यारिया क्यारिया क्यारिया क्यारिय व्यक्ति क्यारिया क्यारियोगित स्वत्ते क्यारिया क्यारिय क्यारिय

कपंत्रेवसने पात्राज्ञात्राज्ञात्रकार्यक्षेत्रविद्यावस्त्रेत्वर्वत्रविद्यात्राणाक्षेत्रविद्याक्ष्याप्ति। कलति व्यवस्त्राणाति विवयः स्वारितिह्ययनावित्रस्यात्रमञ्ज्ञीत्रद्यात् व्यवस्त्रात् प्रित्यत्व विद्यात् स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः कष्ट्रात्रे देवाद्यात्रस्य स्वयः स्वय गर्6॥ इमा-सु-प्र सुरा। गन्तांगियामार्गक्षिकवासमास्राधमारा वाजनितिकाः।विषुनीतिननुसमधीवारकवः प्रमयाधीस्रापनारतिकश्चोक्रवामार्गापना। स्व त्रेत्रणार्वः वेषेत्रे वीमविधायनर्गितार्थनारिक्षके वामकंत्रभवति।वर्गयावरतेश्चश्चीश्चणार्योविधायने प्रमुक्तिकानिकाने विधानिकार्यामार्थिकार्योति। वैधनानिवास्यान्यप्रमुक्तिकार्यामार्थनान्योतिकार्यव्यापनिवार्थिकार्मित्रहेशियाविधानेवर्गितिवास्यानिकार्यामार्थन क्रियोवप्रभेनवर्थनान न्यात्मवर्थनानोभानानायोगिन्यस्यागिनवार्थिकार्मितिस्वेरियोवधानिकार्यानिकार्यानिकार्यामार्

धा यताघवं प्रत्यनवसानन भूगोनप्रमादेनस्त्रनितर्थः लोकिकोतासकाग्रेः वेशानश्राग्यकामिन्नवियोगनविद्धाने स्वर्धासम् तिद्द्रगिभिन्नितिदृश्यमानप्रत्येकमिन्नवस्तिभ्यतम् जो केनेचेकयोगेनुहिनिर्भवति।तथाः सायप्रतिस्वर्धायस्त्रवेशसम्बाध्यतमाञ्चित्रमिन्नवस्य ग्रियुचरित्रि।स्वितेनिर्माक्षम् द्रप्रयोगामा स्वर्धकाग्यवस्त्रमन्त्रवस्याननिर्वेश्यस्मनयेनकापिद्देशस्त्रम् नात्रयः॥

मह्रा

124

उ<sup>9</sup>ए। ाउ इंद्यवनातिमंतीबद्धवीनतिम्हानािष्रितिह्यः॥ भवति॥ ॥ चायद्वापिति। भतिष्युबद्धवर्शेनाद्धाविकर्गोर्वक्षोवााकायेते। बद्धवीनिद्धित्राष्ट्रत्यक्रतातिसम्बद्धिः संबद्धतर्गित्ववेश्ववीतिसामनाधिकर्गेष्ट्रत्यतिविद्यविकर्गणाश्चयस्य प्रस् ॥ च्यपिति। तद्स्यक्षातिहरूतिनाम्बारितस्त्रत्विदित्रोनद्याचाविदेशनािद्धविद्यतिमानस्त्रत्वेशवाम्यस्त्रत्विद्यान

उर्ना ॥ अर्ज्ञ्ज्ञविशे त्रमंत्रत्विश्वतिषिद्ध अर्थित्रविद्व क्रिति वृत्व क्रिति क्रित

यबद्दंद्विध्यक्षंत्रीमिक्शविदित्रद्तिदेशेत-नाम्निविधानात्।विहेनावर्थवेति।विहेनादिव्यत्रिवर्थियाप्रवानत्विधायते।वद्मिन्नस्तान वत्यवितिषद्यस्यादः ११ के अप्रतास करते हैं जिल्ला के प्रतास कर के अधिक स्वारिक्षं का विभिन्न के विभागत कर के अधिक स्वार्थ के स्वार ११४ को प्रतास के प्रतास के प्रतास के प्रतास के स्वार्थ के स्वार्

नरार्शनंकुका। भयिषुवायंकुर्वगिरिःकियमाकुरियमपरेग्रंशानुपपित्रानाम्बद्धिः स्वियमपरिगिर्माद्वपपितः विद्यानुपपितः विद्यानुपपितः विद्यानुपपितः विद्यानुपपितः विद्यानुपपितः विद्यान्य स्वयम्बद्धिः विद्यानुपपितः विद्यान्य स्वयम्बद्धिः स्वयम्बद

110011

शेषे। गशेषयहणामनीरणापनारानं वातुः र्थपृषेनानं निष्ट नना दिश्याणाषु तानारिष्यार यः विष्यं त्रात्रिपता श्रव्यविद्याः शब्यविद्याः शब्यविद्याः शब्यविद्याः शब्यविद्याः शब्यविद्याः शब्यविद्याः स्वयविद्याः स्वयः स्वयविद्याः स्वयः स्वय

नातर्गारिषुप्रम्यानिर्देशार्वश्याकारितयावार्यर्तिमावः। चयुक्तिति। वृद्धनोवस्त्रनो श्रेशनयुक्ताचनक्रीगिवप्रयोगनिकारिकार्यराधिकार्यः। चयुक्तिना व्याचक्रारिक्रियाव्याचक्रयार्थिकार्यक्रम्याद्धिति। व्याचक्रयार्थिकार्यक्रम्याद्धित। व्याचक्रयार्थिकार्यक्रम्याद्धित। व्याचक्रयार्थिकार्यक्रम्याद्धित। व्याचक्रयार्थिकार्यक्रम्याद्धित। व्याचक्रयार्थिकार्यक्रम्याद्धित। व्याचक्रयार्थिकार्यक्रम्याद्धित। व्याचक्रयार्थिकार्यक्रम्याद्धित। व्याचक्रयार्थिकार्यक्ष्यार्थिकार्यक्षयः व्याचक्रयार्थिकार्यक्षयः व्याचक्रयार्थिकार्यक्षयः व्याचिकार्यक्षयः व्याचक्रयाद्धित। व्याचक्रयार्थिकार्यक्षयः व्याचक्रयार्थिकार्यक्षयः व्याचक्रयार्थिकार्यक्षयः व्याचक्रयाद्धित। व्याचक्रयाद्धितमाद्धिकार्यक्षयः व्याचक्रयः विषयः व्याचक्रयः व्याचक्रयः व्याचक्रयः विषयः व्याचक्रयः व्याचक्रयः व्याचक्रयः विषयः व्याचक्रयः विषयः व

अग-क्रेश ७१ विनातिष्ठवाहिति।वृद्धिविनात्। निर्वातः सर्विति। सनिष्ठव संगादि निर्वाव सामिनुं नृत्यः। यश्च त्यव वरणिते वर्षकि विभाव स्वातिष्ठ व तरि विद्यातिष्ठ संस्थवनादिनार् सन्ति। सनिष्ठ वर्षाणितः सन्ति। सनिष्ठ सम्बद्धिः सम्बद्धिः सम्बद्धिः सम्बद्धिः स स्वाः कर्नवार्मिनाः स्वातिष्ठ सम्बद्धिः सम्बद्धिः सम्बद्धिः सम्बद्धिः सम्बद्धिः सम्बद्धिः सम्बद्धिः सम्बद्धिः

विवित्रवेषानिर्दायाण्ययः किर्यमं वार्यस्मितिमञ्जनिर्वायाणः योभवेतिविवित्रविधेनानवायः नाहारानानवायः व क्राविविविध विकित्रामायानाहारानां विविविधेश्वयम्भित्रचीताय्ये वाणाद्यः योधादयः योधादयः किर्यतः स्त्रविवयस्य क्रितास्य विश्वयस्य क्राव्यविश्वयस्य विविद्यान्ति विविद्यानि विविद्यान्ति विविद्यानि वि

रिविधानार्थिक र्रम्भातन्तरकाषु क्रेव श्रेवद्वाखाउति ध्योमविष्यतिनार्थिश्छिवधानेन।तन्तु तापकार्थित्वविधाद्योऽपमाहिसुन भवनामसार्थाष्यात्रपमान्नाव फंस्माहिसार्थका तापकानाग्राताह।गानगढ्गामिति।गानोशी श्रेग्नोतेनदितिमानः।गानचग्गा हानिति समृह्युद्मक्षीनम् तेतुजिसिदेपुनर्बुन्विधानेयथोन्नार्थन्।।

मा १८॥

124

हैवपातचयहणितित्रिम्सन्तरिमाणवित्तितित्रिभवःद्वियानुसानुकानिहैवयातचर्तिगोत्रघतपात्रीमतत्रभात्वायणग्रहणानितित्रमहणाधिमाणवित्र तेपुन्ति धार्नायमितमावः विद्यवित्रापयम्बद्धियाभोवः सिधातितणावित्यख्यतिष्ठमे साध्यक्तीत्रापकान्त्रस्य सम्प्रद्यति। स्वाद्वियान्त्रस्य स्वत्वस्य स्वाद्वस्य स्वाद्यस्य स्वाद्वस्य स्वाद्यस्य स्वाद्वस्य स्वाद्यस्य स्वाद्वस्य स्वाद्वस्य स्वाद्

देवयात्रवयहर्गावेषयितवाभावायात्रवहर्गानेवावित्रवा ।।।। वृत्तायात्रहृत्वे॥ ॥ अवस्यातहृत्रद्वितहिष्ट्रवात्रव्याहिष्ट्रहातह् प्रितिक्तवां वात्राहिष्ट्रवात्रवाहिष्ट्रहातह् प्रतिक्तवां वात्राहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवाहिष्ट्रहात्रवहरू

 अग-क्टे-स भा-क्टे-स काविमा भगद्गिरिभित्रवस्त्रकृतिविज्ञियांत्रेयम्भात्मस्यादुःभांको॥ भांकोजनवर्त्ततःप्राप्टभयतेभित्रमयाप्रस्नतेभवत वृत्यापस्तरः ११४ त्यापस्तरः कोवधार्मतरः कर्वारिभन्ने स्याप्यापस्ततयः मातोविधीयते। कर्वारिवृक्तीवधसरे वर्गामसद् इत्यावोषत्रस्य विज्ञिधानार्थः सगावस्त्रकृतिविज्ञातिकार्यस्य सम्याप्यापस्ततयः सम्याप्यापस्य स्थापस्य स्थापस्य स

कापिशाय्यकाग्वद्धारि पर्दे अञ्चातिन कथान्यायना उद्देश्यनाय शिवनी एको एनने या वानन्य रिति प्रयोगं कर को मन् या अ या अंको एनने या अवस्था क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र का सम्बद्धान्य क्षेत्र क्षेत्र

तुनं व्यामोत्रवार्रयानामम्ब्यप्रतिवेद्यानर्थकः त्यात्।करश्राहिष्योऽम्ववनाहितिमत्तकिष्यनातयेपम्बद्धमानाव्यामानव त्रवर्थः।तर्वेदोन्द्रोत्ववक्रयोगनुकेविद्ग्यधायान्त्रवनुव्यवहोत्तवर्युः साम्ब्रेयमम्बद्धस्वयम्बद्धम्बद्धायतेनाप्रामिनान्त्रवन्नवि शेवविद्विततार्माणायकः त्यादिनस्यदमामिकतमिति।तरंयुक्तानदिभाव्यकाम्बार्विक काम्भामित्युक्ततर् शृव्विवयेकव्यिद्ति॥

मा १५३॥

125

गञ्चमा ।।ञ्चेमद्वेतिग्येषयात्रविभिःत्रोऽमारिभ्यवस्मृतरूर्यः।ञ्चप्राशृङ्ःमहार्थेत्राम्योववर्त्रतेतत्तर्मायेभवतात्पात्यःञ्चोत्तरहर्गते चाहिवद्देरमण्डलाहिष्रत्ययःज्ञताहिभवःस्वी शर्द्वःयातोभवर्त्यागःश्ववयानाममाञ्द्तिरिक्तोयः।यात्रश्रवीवमावायावाणा मिततस्त्रत्रः।सन्धेर्यते।धन्वेतियतसुन्धते।निर्मातर्गति।तिर्मातेवस्तात्रप्रोत्मावस्त्रवेत्रस्त्रात्रिःद्रस्तात्रोहेतर्गतेसकापूषम्

ात्रप्रातः हर्दात् छरणस्काशः शालायो प्रात्वावः॥ धनः तकार्यष्ट्रस्वाच्यागर्दाते खाग्रात्वाद्वरो स्पाद्वित्रोगोविधायते। साविधार्यते। खाविष्शास्य दहार्ख्याप्रेनविधाः। खाविधाः। साविधाः॥ अ-कि-म अ-कि-म कामनावर्गतान्त्रपतिकारितमाबेऽवयप्रितिध्येवधलसमार्गताथनवेषपाद्वितिन्त्रभवन्त्रपतिकार्यकर्तनस्यति।ध्यवस्याद्वित ज्ञाधकः विजिक्कोर्गतुवाप्रियावश्योष्टिस्यस्याच्यप्रस्यसमायव्यावश्योत्रेषधराजः ।शिवयुत्तितिष्वायप्रस्यतिवधसमारः मामनरेगाजीर्गत्रतेवस्रुव्यवस्यावेष्ट्रस्यावस्यति।धनपार्शतेवस्यादेश्वक्षप्रवित्रोत्रवार्यादेशेन्यार्थेन्यस्यादेशे

सार् प्रयंत्राप्तिकार्तियः तिरित्तर्शह्त्रभवतीतसावकाशः क्रतीयकावनीये एत्यप्तर्गवावयस्तीर्युप्तयंप्रोपितिवयः स्त सत्तर्भवः हृत्ये त्रावरार्त्रभवतीतसावकाशः वार्णार्ह्यावास्त्रहृत्ये त्रवातसावकाशः वात्तवनकोतेनीवकः ख्रूष्टस्व वीषयनभूतिषु न्वायते माणिह्यः कः द्रान्ययामा वव्हत्ये तेतरात्तर्भ त्रवत्तात्रसावकाशः वित्वविवये वात्रययात्र द्वत केल्लाद्रमध्याप्रीतिः क्रित्वविवयोत्तर्भविक्तिकार्तिविक्ताः सार्गतिविक्ताः सार्गतिविक्ताः सार्गतिक्षयात्र स्वया

लयमग्राहित्रश्चितः।गत्नादिपाङ्छः यक्तकीपधार्गित्रगत्नत्त्वत्त्वत्तेपवार्।तृगपिङ्गुरेकेकत्रभोपधार्ग्विव्यक्तात्व वाधकःपानान्त्रील्कार्गिः त्कान्यस्मिनंत्रातिवर्गिनेज्ञात्रगाभ्यो नृकोनामग्राप्तः।तेष्यर्गि।येष्ठव्यवधानस्ययार्

यम ॥७३॥

1252

ক্রায়ান্দ্রাধ্যিক রুবারিনির্বির্বার করেন্দ্র নার্যার ক্রার্থিনির নির্বার্বির নার্যার করেন্দ্র নার্যার নার্যার নার্যার করেন্দ্র নার্যার নার্

स्मानिक्वास्त्रात्त्रात्ते। त्याः क्रवीत्रात्त्रात्वाः क्रवित्राम् कावत्रागः हिन्द्रयोः क्षण्यात्त्रात्त्रात्वा स्वयः क्षण्यात्त्रात्त्र्यः क्षण्यात्र्यः क्षण्यात्रः क्षण्यात्रः क्षण्यात्रः क्षण्यात्रः क्षण्यात्रः क्षण्यात्रः क्षण्यात्रः क्षण्यात्रः क्षण्यात्रः कष्ण्यात्रः कष्ण्यः

नोध्यवनारेष्टनाहितिहरू रवेलेसाह्तंत्रधार्मानास्तानर्थः त्राव्यक्तारिताउरा चयामल स्मापित्रपर्धः तस्ताहिताउरा चयामा वर्षे ज चौतीरा माहको प्रधाहिति रक्त प्रवाहित वर्षा । भाष्य कार्मिविविविषय स्मापित्राहः। अप्र अप

४०काशः शिक्षिकष्ठिः तिर्शिक्षिक्षित्वाति स्वाप्तवात् व्यवस्थाति स्वाप्तवाति । अस्य स्वाप्ति । अस्य स्वापति । अस्य

।वद्यमहर्ष्यक्तित्रक्रावः सक्त्र्यस्ति। सक्त्रानामभित्रपः भगवासिहरे वेवानामानिकविति।नतोऽतुरातः सनतः इत्यानानीहर समासन्यामानो रात्रेः।सामानानाम शास्त्रे॥ मा अर

125

श्रापमिकिमिति।श्रापमात्मतिरिक्।ानार्कमिति उमादानांकविद्यातिनिन्ननार्यामानाश्राप्यापितिनपर्ने ते।मास्कविति।यासिन्दस्त्योगंपिश्वराद्विन्यस्याचान्वरावितिन्यस्यः।मयस्वत्राताप्यपिष्ठस्यविद्यासम्बन्धस्याम

आपरणारु भयंभाभीति आपरिकः भविभागिति सेवेशणोवु-कारू वृतिविभाति मेथेनावु नोवकाशः जो पर्धायः कं योतामहरू कर्षा स्पाप् वार्द्दे भयंभाभीति। आवारिकं भावति संभित्ते मेथेन स्पाप् वार्द्दे भयंभाभीति। आवारिकं भावति संभित्ते मेथेन सेवेशिति सेवेशिति सेवेशिति सेवेशित सेवेशिति सेवेशिति सेवेशिति सेवेशिति सेवेशिति सेवेशिति सेवेशिति सेवेशिति सेवेशित सेवेशित

कर्निणाग्यीमितास्मित्वन्त्रापतस्मित्वलागःमालवकर्तिःमालवस्पापतंत्रदेकोसलेनिञ्जल् र्घवहुञ्जलेपोःमाल्निनर् निभवनायोक्तमधोयेनर्गत्पुगणायोक्तेष्विनिग्निकिःतर्तार्धोतर्गणावस्ययोक्तकालुगिनिल्लाः भा-के-४ ॥ अपूर्ग खारतित्रक्षित्रक्षरतिर्वेशेणप्रजानेवासिवेनपोक्तंष्ठं रोधोयतर्गितिविशाधापिनस्ति।प्रारत्पापतंशाधः तृत्पापंतेयुनायिनजोक्ष्रीतेकत्या यायनेनपोक्तंवादनाप्तव्ययवर्ग्नपर्धितवस्थायय्वित्तक्षाक्रिकोत्रमात्र्यादितप्रस्ति।प्रारत्याक्षर्भारतिर्द्धः वेणवित्रस्य यायवयवपूर्वारिकम्।वाष्ट्रीतेवामवर्षातस्यावा न्दंर्तियवास्त्रस्यित्रम्थावतस्ति केति।क्ष्राचवरहित्स्यवेणवित्रस्य

। खुनारंतर् द्वितर्वे । तत्तिवेर्त्त नामार्गितामार्गितामार्थि वर्तत तरमरं उपामावारमाम् तुनवनरं उपामावात्रेवासिक (प्रस्तारववारा र तिमावनामा जेवधतिन वन्निमित्रवेरातः त

10.50

क्वेत्रितिःक्विज्ञोर्गिविज्ञित्वेवोनास्त्रितिश्चात्रहृतियाचीस्तिवज्ञोविशेषविदितस्त्रित्वःयावद्गवित्रेयर्थित्वार् जनुत्रीततरहृद्धान्या वामितिष्वेनुकुर्यान्यसम्बद्धान्यवासितवज्ञोविशेषविदितसारितव्यास्यर्थस्य सम्बद्धान्यस्य स्व

प्रकारिहारामां स्त्रिनेन हर प्रहान कि विवाद प्रमाणित प्रवाद कि विवाद कि वि

वर् दा यामिन एनोलाविकिन्यमार्थनम् योगमर्थः वुन्नेति।यमारिविभावः॥

अश्री भ

कीपधार्मार्ति।जनपर्वाचिनःकोपधाधोगिवधीयतेतस्माहिन्द्यः।जािह्माकविति।जािह्मोति।त्रिक्तिवित्रकण्करिति वृज्ययंवजनपर्वाचीतिकोपधार्गोनिविषयः। बाल्माकर्ति। बाल्माकोधिकेसंज्ञणप्रित्रवेश्वस्माव्यव्यक्षाक्ष्यवेश्वस्मिन विवादमाककृतेतिपतिनः। यस्पुत्ररिताधनशरीमहरूरोवाचाणाधनिति। धवनः प्रितिणोपध्येषधावनवयोगाकः स्वनस्वन्यस्कार्

स्पत्रस्मामितिग्वभेष्मप्तासान् । ज्ञाव की विभिन्न ह्या हे कि कि स्थापन हो । स्थापन हो विभिन्न ह्या स्थापन हो व स्थापन हो स्था

F-2-58

रिवृणकार्गाभिकातिमेवावृगंधार्णिभावा॥॥ स्त्रकार्वितेनिर्शिष्टातिभावःभिवेति।नतुषुगंधार्गर्ट्यव्यार्गतिनिरंगुनितिरंगुनितिरंगुनितिरंगाणिविभावाय्ह्गांविकत्यविज्ञास्येनेतेत्रित् पुगंधान्तित्योव्यस्त्रकृतिभावनेत्रविभावनेवम्वितिकायेत्रतस्मादिभावायद्गांकन्त्रविवेगा॥ स्थान्त्र

कखाकान्वराष्ट्रीयरोपवातेतस्य प्रमाखानायाह॥नवित्राननवर्तर्वध्योगितिवनिषिद्वेत्रप्रातीसान्वाद्वेपवारवोत्रेतिवनीनियम स्य

कः खारिमञ्जानिमर्थासन्त्रनोकः कारिषुणरः जियते।सान्त्रानंकः कारिषुणरोऽधिषधानार्थः।सान्त्रानंककारिषुणरः जिथते स् विभागश्चः साप्रधाममतुष्मममूरिभिन्नगपर्धितोयगमू स्वात्मान्यभागार्थं।वेवनत्वयोत्तनमिन्निकार्धाः स्वात्मान्यग्रा मृद्धामक्ष्मार्गार्थंमिक्षितोः स्वात्मानेवसान्त्रादे ययात्रोवनसान्त्रादिमि। भागतिन्त्रपराकः॥ भागतिन्त्राद्धाः विश्वि जित्रपरहुन्त्रियतिषद्धामत्रीत्रपरात्क्षियेर्तनपराहुन्त्रवित पूर्वविभिन्नवेष्टेन।मत्रीत्रपरात्काभवनीतस्मावकाशः व्याति ह जिन्यविक्षत्त्रायः सुत्रोक्काशः संभाग्योगकः। स्वोत्रम्यविभिन्नविभिन्नविभिन्नविभागति स्वात्मान्यविभागति।

त्रामाविष्यतीनाथीः नत्तुनभावे छ प्रामोतिन नामिनिवेतमेतन्। ॥मेत्रीण ॥व्यविद्वतीयर्गित। श्वानंविष्यतीविधिक्। निव्यविधिमात्रः॥

1260

भगता गमञ्जामधानेनामचार्मस्तिमाणवारक्तिक्षेत्रभवत्रम् वितिष्टिक्षित्रमञ्ज्ञास्त्रम् वितिष्टिक्षित्रमञ्ज्ञास्त्र भगता गमञ्ज्ञास्त्रम् वित्रमञ्ज्ञास्य वित्रमञ्ज्ञास्य वित्रमञ्ज्ञास्य वितिष्टिक्षित्रमञ्ज्ञास्य वित्रमञ्ज्ञास्य

महाहिष्याक्रामहाहिषुरिषयोष्ठायायमध्यमभावे २ वक्तवः एषिवामध्येष्ठायेष्ठायः वात्राप्तांवेधेननिवामल भूगोण्याव्यात्राहेकोतार् वात्रिवक्तवं । इहाविष्यायात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राहणात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्राह्यात्

तिम्मिस्पनिसस्य नार्थस्य स्थानस्य ॥ मार्केका त्रयहणार्थि। स्थानस्य हितायणार्थिक स्थाप्त स्थाप्त । । स्थाप स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

अन्त्रेश अन्त्रेश

मा • वृष्णस्म है। स्वत्यांत्रस्य ॥ ॥ युष्णस्म मे सम्बन्धित्राचित्राम विभागः युष्णस्म धाँ प्रस्वधाने वागवित्रामः कि वयुः वृद्धस्त है। स्वत्र स्वत्यां विभागः स्वायान् देशभाव विधानिक्षात्र स्वत्यान् स्वत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यस्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्य

तिस्मोर्ववधार्मसम्मनार्गायहः भावन्वक्याः पृथेन्यतिः यतिष्यातेत्वत्यते वाववारां भावन्तवानिक्यात्वानिक्यात्वानिक धानार्मास्मानाव्यत्वानिक्याम् वित्रक्षाम् वित्रकः स्थान्यक्ष्यात्वाक्षयः वित्रक्षात्राम् वित्रक्षयः वित्रक्य

1262

तका गह्न विश्व निष्योः स्विषेक्षियं स्वारीम् त्यात्रीपृत्यायात् यस्य स्वित्व विश्व स्वार्थने विश्व स्वार्थने स त्रपृत्य प्रमान्य स्वयं प्रमान्य स्वयं त्रपृत्य स्वयं स्वयं

त्रवसमकावेकनवेते॥ ॥एकार्ययस्ति २१ कत्रियाएकार्थयोषुध्यहस्त्रोधितव क्रयोक्षित्रधेनएकववन्त्रत्रेविहां निविद्यातिर्वकार्याण्यक्ष व वनामानात्र्यक्षवन्त्रस्त्रवेननवेकविववनेवरणप्रभायश्चित्रक्षवन्त्रभित्रवामातिकोविशोक्षयाकोनेवर्गमितिहित्यस्त्रणात्रायुष्णके प्रथ ने वीषाकामाः सामाकानः हिन्नस्पानात्रवाद्यनात्रकामाकामानाः समानेवर्गकान्त्रदेशके वार्यवाद्यात्रके विवादस्त्रात्रकानेवर्गक्षक्ष्यम् विवादस्त्रात्रकानेवर्गक्षक्षयः विवादस्त्रात्रकानेवर्गक्षयः विवादस्त्रक्षयः विवादस्ति विवादस्त्रक्षयः विवादस्ति विवादस्त्रक्षयः विवादस्त्रक्षयः विवादस्त्रक्षयः विवादस्त्रक्षयः विवादस्ति विवाद

यलकृत्रतामनानातिकालात्रात्रिताउचातेऽच्यवध्यद्वीत्रात्रत्यवदितापतिपतिप्रवेतातितदेवात्रिः।एकववनदृतिचप्रधमादिवननानं युव्यद्त्ता दीस्स्रमानाधिकार्ताविशेष्तां।एकत्वितिभवाच्यवकारंवेथेवछ।एकायाप्रियानाययेउच्यते युक्तद्रस्मद्द्रविद्यार्थेशाव्यवि अन्ध्रमा अन्ध्रमा

न्यसम्बद्धाः । चार्यारिनारिनायम्बद्धन्यकर्त्यनारियहः संगासितयानंत्यविभिन्नेयष्टस्तर्यकर्त्वास्त्रमात्र्ययात्रवधात्रवधात्रपर्वेने मुसानिनिन्नेयर स्विकेनिर्दर्यवरकारे शावसर्वातार्थन्तिरकति समुरस्यामस्त्रानिनिन्नेयस्त्रीत्रकारोरे शावधात्रातीयस् निर्दारासनेनेतिर्वारियतिष्ठेपरेनामस्त्रास्त्रियोगस्तिनोनामम्बद्धस्त्रम्यतः ॥ अस्तिनाः ॥हेनस्तिहेनंत्रपर्वाचेहिनसम्बद्धन

णिस्तेत्रहैप्रनीप्रतिभविषातिमाध्यत्तिपातिभावेतसर्वर्धनाणितेववक्त यंभाषायांचैतसर्वर्तिवयग्रहे मन्ध्य ह्ञातुवाचाताव परेनवियहः क र्त्तवः ।हेप्रतेशास्त्रहेप्रनामितिभवत्तिविप्रकृतिभावतिरिक्षणभावः हेप्रवृहेप्रवितिश्वप्रप्रमीकवचनस्य छेर्श्वसुवासुनुप्रीतिन्कुर्वितिन्त्वाप्रप्रतिस्थान्।

1264

स्या साहितास्त्रस्येनप्रमात्वानंत्रसाहित्वन्त्रस्य वयापिष्टं हमनोहेनिकं।हेमनाप्तितत्र निकृत्व हमनाप्तिप्रविद्य नेनरिनेहे मेनिकमिनिसर्वेवस्य छ-रिनिक्तः ल्येतर्रिनेहमनश्चार बोलाहेमनामिनामात्रप्रविभाषायानु हमनेहमनमिनिक्स्य ह ह्यमिष्टं सिक्तनीनिकर्वे स्वेत्रोत्र विद्या ॥ स्वयं॥ ॥ बिर्यह्रिनिखुसुनोन्नस्य सम्बद्धार्थिनेन्युसुनेस्य विद्य

स्पविर्गह्णविमातत्रत्रियायतर्गर्थः।मनाग्नर्गि। स्रवेनमायंशहःप्रलाखायतेस्वययलोह्द्युस्त्रीसिद्दलीविर्गहस्थवतुमाततित्रण गते।मापशह्स्यस्त्रयन्त्रीवसावमात्रवाचानतुकालविशेषवाचातितस्पद्यद्गामयुक्तात्रीत्राकासीयमोद्गतिस्त्रद्भिद्भार्थः जन्तीति।हिर्गहस्यस्त्रप्रतिसावपूर्वितावकादेकदेशिष्ठामात्रात्रात्र्यस्त्रप्रतिसावप्रतिसावका स्वनयामात्रवादस्यस्त्रीत्रात्रकादेकदेशिष्ठामात्रात्राद्भवत्रात्रकात्रका ग ट्या इथा-के प्र चतुकति।यकानतनेतुकालनानाइर्ननेनायहावसाइतिधाहासेकोरस्थाद्गतनस्याहे।खनादिनादिनाद्याहोताविकारपयोग्निरशुक्यानोम्स्सूशहर्द टिळतेतुशहोद्गतिकनेननुयुशहर्दिनस्यादिसर्थः।यदिति।यहात्रस्योद्गस्यविधायकानःनुकिळतेखयहात्रसानामातीसर्थः॥।विभाषा।॥स्वतंत्रस

च बपाद्वागोः किनिणनते पाद्वागों कारे वर्ननिष्यते पात्वाहित वर्गमे वर्गनिष्या वर्गनिष्य पाच क्विपितिहें परिसिदे परिसे प

NO 2 (1

निवित्रियाभावंनन्तुवंतस्यितिभावः देखाननिवितिः दोषाशृहसायिकालवाचिनादस्यम्बितायाः सप्रभ्याः ऋवसंप्रसंगः।।

TOTAL

समानाश्चयहातासुयोधातुमाति पहिक्योशियवेनुक्तदिनामन्तिनिभन्नातियहिक्तंत्रकसमुरायानार्विर्तिमुक्यानिकोऽनुकलदिनितेनयसमान श्चयःचञ्चवेति।खञ्चयासस्परम्यवेनायपमाजायेसन्तारं सीरोगेतान्मवतीन कै।नसिक्षतितिष्यतिसदिन्तन्यस्योमनिरम्भियानात्तायकादिमन्तिर्पितप सन्त्रकासन्त्रवासवद्यमेत्रविभन्नाभाषान्तुर्वेतनश्चायपाराभुषदन्त्यमिष्टनुक्तदिनोतसन्तर्मानमानिकस्यानिकत्यादम्बसम

ममनाव्यवानुपनुकोवाधनोक्ष्यसमनाक्षयः असवाव्ययः अवस्यावेष्यस्योगः अस्ति। तिस्यितसिव्यत्येन् कार्यकर्मसम्बन्धः स् स्वित्यं प्रमुक्ति विक्रितेन् कार्यक्षित्र विक्रियाः विक्रियः स्वित्यं प्रमुक्ति स्वत्यं स्वत्यं प्रमुक्ति स्वत्यं प्रमुक्ति स्वत्यं स्वत्

**र्धःभग्नस्त्रम् आहित्राहित्राम् स्त्रिमनयम्**ये यो तत्रवयमयद्वीत्रयक्त तदि तोत्र त्रेः सुष्टंतकः यसयोगासीत्रयः कर्ययद्गित्यय सुनियानेस्यस्य **स्ययस्तित्रमुनापतेत्रदाखातियापरिकायस्त्रा**सस्द्रितिशेषसम्बन्धायातियरिकासम्बन्धतित्रपतित्रपतिन्ययोजनेयुरुक्तंतन्कर्यनीरिक्षतिस्य युक्रपित्रस्माद्वा गटशा वटशा समर्थालयहर् प्रापातिकार्काव्यवमतार्ताः व्याग्यवनत्ताव्याव्यावका व्याद्वाद्वायुव्येवचीत् व्याग्येवप्यवद्वात्वाय व्याद्वायुव्याग्येवप्यवद्वायुक्तः व्यावप्यात्वायुक्तः व्याप्याप्याव्याय्यायुक्तः व्याप्यात्वयद्वायुक्तः व्याप्यात्वयद्वाय्याय्यात्वयद्वायः व्याप्यात्वयद्वायः व्याप्यात्वयद्वायः व्याप्यात्वयद्वायः व्याप्यात्वयद्वायः व्याप्यात्वयद्वायः व्याप्यात्वयद्वायः व्याप्यात्वयद्वायः व्याप्यात्वयद्वायः व्याप्यात्वयः विष्यात्वयः व्याप्यात्वयः व्याप्यात्वयः विष्यात्वयः व्याप्यात्वयः व्याप्यात्वयः व्याप्यात्वयः व्याप्यात्वयः व्याप्यात्वयः व्याप्यात्वयः विष्यात्वयः विष्यात्वयः विषयः विषय

रतेतर्नाष्ट्रियोक्तं एकर्वनाष्ट्रयाणियाः सम्यातां गनातप्रवार्यानित्रमण्नुकं नाधेरतात् कंपानियाः गमितपर्धिययोविरोधिति विष्यानियाः प्रमेषेपावनीयस्त्रिपिति। स्वनादियोविरोतित व्यानियाः प्रमेषेपावनीयस्त्रिपिति। स्वनादियोविरोतित व्यानियः प्रमेषेपावनीयस्त्रिति। स्वनादियोविरोतित व्यानियः प्रमेषिति। स्वनाद्यानिद्वाद्य क्ष्यक्षिति। स्वनाद्यानिद्वाद्य क्षयक्षिति। स्वनाद्यानिद्वाद्य क्षयक्षित्र व्यानियः स्वाप्ति स्वापति स

11 × 31)

1268

त्रवाः । स्त्रातरिषुपर्शनामवेष्ट्रसामाध्यमक्षण्यद्वात्रयास्यातेरहतुरीयर्गयनभूगान्तमधिकात्त्रेयाश्चिमात्रात्रया वर्षेनाभिक्षानसमम्बद्धन्तसम्बद्धित्वरहत्वेत्वरहत्वेत्वर्गत्रमात्रात्रेत्वर्गत्रमात्रात्रम्थात्रम्थात्रम्थात्रम गार्वस्रातिकृतन्त्रनाम्यस्य व्यात्रम्थात्रात्रियाश्चिमान्त्रम्यस्य विवादमान्त्रम्यस्य स्वात्रम्यस्य स्वात्रम्य

तश्रमात्रभिक्षंत्रमात्रदेशःश्रीतिर्दृश्योःमातार्थश्रीवृद्यार्यायणात्रः स्वाधिमान्यन्नितिनेतर्गस्ययोमनंशिवर्गन्वर्भनेतिनार्यायेनभविष्य विश्वतः भाष्यायाः स्वाधिमान्यन्नितिनार्यायेनभविष्य विश्वतः भाष्यायाः स्वाधिमान्यन्नितिनार्यायेनभविष्य विश्वतः स्वाधिमान्यन्नित्रमान्यन्नित्रमान्यन्नित्रमान्यन्ति । स्वाधिमान्यन्ति । स

रियहार्थानमान्द्रशिक्ष्यासार्भिः राजिक्षेष्यस्मानभूमानात्वास्यक्षेत्रः । स्वत्वाद्वित्ययोगक्रनादिक्रिणसंस्कार्वित्रमस्त्रोत्वाव रणितितास्य विनिर्देशका गाजिर्वापनिष्टिन्वन्यवस्थामञ्जयितव्यमनिष्ठभानातिसर्थः स्ववतार्विभानार्थिति। स्रतंक्रोणविश्वष्ट एवार्थ ववदायधारातित्वप्रस्कारिकार्यास्य नान्द्र आविषारेनतांत्रस्यातिनस्यात्तिनस्य क्रिक्तनेनुक्तित्वन्यातिस्यायम् वस्तुक्तन्यातेत्विष्यस्य वस्तुक्तिस्य क्रिक्तिस्य क्रिक्

व्यविष्यक्रम् स्वतः । स्वतः । ति वाविताति ति स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः । स्वतः । स्वतः । स्वतः । स्वतः । स स्वतः । स्वतः । स्वतः । स्वतः । ति वाविताति ति स्वतः । स्व स्वतः । स्

मरशा सम

बर्ति। चर्चिमेर् मनेनावण्याः अस्य स्वतान्त्रकारिकार्यम् प्रतान्त्रम् । यस्य स्वतान्त्रम् वर्षान्त्रम् । स्वत्र इति। पुर्क्तमं स्वयोग्निकार्यायान्त्रम् । स्वतान्त्रम् प्रतानुशर्व्यक्षिण्यान्त्रम् वर्षिकार्यस्व । स्वतान्यः ॥ स्वतान्यः ॥

1270

कोशाविकोक्षेशाध्यविकोरेकोशाध्यक्षयाः कोशस्यविकाः कोशंप्रिमृतेत्वर्थानुवयतिः ।समूत्र स्वयाने ऽर्थस्य तुषयानः स्वान्त्वरादः कोशेसेष्वविक्तिति किर्मादेविकाः वाद्विकार्रस्य योगासम्बद्धात्रिक्षस्माविकोशस्व कार्म्यथर्ममृत्रस्य यमने किर्मोकसम्बद्धात्रीकित्वाविक्षेशेसेष्वर्गनिकान्त्रविकान्त्रविकान्त्रविकान्त्रविक्र वसेष्मसमित्रविक्राविकार्वे विक्राविकार्वा विक्रित्व विक्राविकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्विकार्य

वसंभवतीतर्थः। ननुकीशस्ववान्त्रस्तातात्र्वास्त्रात्त्रवात्त्रस्यात्रव्यप्रधातुवयत्त्रः नेष्रत्यः लोकप्रद्विधयवध कर्षा वस्त्यु यंत्रोकः कर्षाकास्मयोः र्सभवित पोवशत्ताधारेषयमावष्याद्वतिक्षितार्द्वव्यतित्वस्मावं न्यर्थकोतीः लोकि कोशित्व कोर्पाययविधाने नशान्तिस्तत्वताकित्रयुक्ती भवतित्रक्ष नाया। ये कलाविसद्वर्गत्रस्ति। यास्त्रवक्षाते विष्णु एः कलावित्र भवतिसकलावास्त्रशः। गटडेग डेमा-थु-न र्क्तवारिम्यम्बर्मिविधेयःग्रामे वाययोभावकार्ययुक्तिविधिष्ठाक्ष्यितिवारिवर्मित्रवातिवर्मिविधेवनेवनेवर्मे वहुं वी दित्रस्ह्यामां व्रह्मोनप्रविध्यतोतिभावः। ऋष्यस्विधितेवर्गित्रवादिशीर्ह्मायदेवकत्यविसाहः ऋष्याभावादिति॥ सन्तः॥

1272

उँहैरमान्नेतिगरम् उत्तर्रदत्त्वियोगेनो र्धश्र्यमकारंतत्वियायते।ऐहंसोकिकानितान्नुस्थतिकारितारुप्ययर्शितम्ब्रवीयधिनान्व यानोपमान्नेरिनोरगमध्यियर्गियहारित्वपयोपस्यमं वास्मार्शियस्थिते वन्नयस्थायस्य विवस्थतायस्थायस्थितस्य वास्मार्थतस्य

उंदर्मावरेशचिकद्दम्मवरेशच्यन्नस्याचीद्वितकदिद्दिर्दिशं विक्रित्रम्यान्ते की नापर्ववयंत्रकः वाग्रद्दे नावर्षे विक्रित्रम्यान्ते की नापर्ववयंत्रकः वाग्रद्दे नावर्षे नावर्षे विक्रित्रम्यान्ते निक्रित्रम्यान्ते नावर्षे विक्रित्रम्यान्ते निक्रित्रम्यान्ते निक्रित्रम्याने निक्रित्रम्याने निक्रित्रम्याने निक्रित्रम्याने निक्रित्रम्याने निक्रित्रम्यान्ते निक्रित्रम्यान्ते निक्षित्रम्याने निक्षित्रम

विनोमाभूरिनेबमर्थेमहादिषुरिधवीम अस्पमध्यमभावर्युक्तं।रकान्नोनुगनिनानधीत उभाग्यामितर्ज्ञविधिर्धिनेवान्सर्विगोभी एनस्य विनेद्रवक्तव्यक्तिमार्थः॥ 11-811 \$111-95-8 तस्यामः ॥ श्राप्तिकोत्रयमित्रिक्षतिकार्तित्यपितश्वकेत्रवेदः द्वितान्त्रव्यानित्रकातिदित्तिविधानार्थित्वत्यात्य त्रितिमार्यः स्वताद्विधानार्कृतिवर्षणाणाष्ट्रमार्योषकात्यात्यान्यविधारमारित्वेत्रविधानार्थित्वाद्द्वयात्र्यात् नो शारीनोत्रविन्द्रयार्थोषात्रवैधानविविद्यम् योगिपेतेषात्यात्रयमानकृतवयात्रयगत्रतिविद्यार्थितार्थान्त्रतिनिधार्यान्

तस्याखानरितं यातस्यानःः।किर्योभवयाखानयंतुग्वद्धिकार् द्वियोभवयानयंतुग्वद्धिकारः १००६दिधानायः। भवयाखानयंतुग्वद्धिकारःद्वितिव्यव्यद्धियानयः। वृत्वप्यद्वियाद्धिकारः द्वियानव्याखानयंतुग्वद्धिकारः १००६दिधानायः १००८द्वियान् विद्याद्धिकारः । विद्याद्धिकार्यायान् व्याद्धिकार्याः । विद्याद्धिकार्याः । विद्याद्धिकारः ।

माधुन ॥

1274

चित्रोमप्रदर्शनाचित्रिमशक्क्षेत्रकत्व चेवनतुवाव्यातवर्गतिहरमभागर्गाल्क्।कलेवातःचत्ररमप्रकृतः ॥कतुः ॥कतुपत्रातृवेशवर् यक्षात्रप्रमः।कतुपहरामितिगरंत्रापृतकार्तमृत्यार्थयः।यववेतिगहुववनार्द्शा स्वरूपमहर्गितिगतः सविविःस्यार्तिभवःभोगर्

खिछोप्रमेभेवेतंत्रभाष्ठिश्वरात्तास्यःवात्रयेयः सर्गाहिकत्त्रयः मनवात्र एक्वितार्यं देशावनवान्त्र व्याखिकार्यं करिव याखाँने। विकास विकास

मचानामावार्मुख्यलमेशामात्रभावः तस्मावृगोतामुख्यवार्यः हार्यमुभे वोह्वाराने॥

अ-कि-म इमा-क्रे-४

विद्रमबानवायर्तिमञ्चारेशस्वस्त्रीनिर्दश्चेननमुहणःस्टब्स्वावानवायशर् अस्यिवायवाशिवारियामिवायमास्त्रामार्द्रशेषद्वीतमम्बद्ध विश्रवःशर्रु स्टब्स्तिनाश्चियनेपद्धन्तेनस्त्रिमविद्द्शश्चेनमारविश्वेषस्ववद्धनिवश्चेषस्याविवायकःस्मृयनाश्चन्तिन हर्शरोन्यपिद्धनिविज्ञनस्विवादस्त्रेनस्त्रिमविद्वाद्वरस्योष्ट्रस्योप्रसिद्धिविधानश्चमानार्थवामासिन्स्त्रिन्यसिन्

विद्यानम् ।। भाषुको पेनिर्देशः नवसिनिद्यानम् विदित्ते तिर्वातिको तिर्वातिक्षेत्र । वालवा प्रश्नाविद्द्या विद्यानम् । व्यानिविद्द्या विद्यानम् । व्यानिविद्द्या विद्यानम् । व्यानिविद्द्या । व्यानिविद्द्या । व्यानिविद्द्या । व्यानिविद्द्या । व्यानिविद्द्या । व्यानिविद्द्या । व्यानिविद्या । व्यानिवि

नतरिति दिक्ष प्रमास्पर्विक्षेत्रप्रवाधितभावः। यद्यविक्षक्षः स्थानिक प्रमास्भितितः व्यवितनाधिकाननतुस्यं विभावना तने यपाति दिशान्तर्पाति प्रनष्ट्रमाका पर्विनार्वेतने व्यविकिति प्रायवस्प्रान्व वर्विक्षेत्रप्रविनक्षमणाना युविकामतीति दर्शनात्। न्युर्वेतिक प्राप्तिक प्रमासिक प्

nevn nevn

1276

न्त्रेषि॥ ॥स्यात्वाविकाभ्यर्गिताताः रेथेवतुर्शासात्वाविकाभिधानाययः धतयलत्यवद्वने सृष्युन्ततात्रर्थः॥ ॥सारामा ॥विवासापित्तनवीर्गितास भिजनश्हेनपूर्वयं ४वाउन्यतेन संवेधारे शाक्षिजनीयः स्वोतिकासराष्ट्रेनाविस्विकासाराध्यत्रदेशास्त्रेनत्रकात्रमा ॥वस् यंवसतिस्वत्त्वानवासः ।वस्र्वयं धवानाभुषितंत्रोपिजनर्त्वयः॥विवाससार्वयागीपजनोरे स्रोत्यत्वननपूर्ववं धवाः॥ ॥वस्रदेवाः॥ ॥वस्रदेवः॥ ॥वस्रदेवः॥

स्र विकार हते ग्रंथा ल्या त्यापिका त्या बहुला स्राधिक तहा त्रेथ यह सम्भाव का स्थावहुल स्व का वास्त्र साधिक स्थावहुल स्थाहुल स्थावहुल स्यावहुल स्थावहुल स्थावहुल स्थावहुल स्थावहुल स्थावहुल स्थावहुल स्था

वस्यायमंगास्रेवः। अस्य व तेमणातालक्षात्रमान्य स्वित्य साम्यानित्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात प्रवित्य ततामस्यार्थस्त्र त्या प्रवित्य स्वात्य स्वाति स्वात्य स्वाति स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य प्रवित्य ततामस्यार्थस्त्र त्या स्वात्य स्वात्य स्वाति स्वात्य स्वाति स्वात्य स् त्रवा। ।। जनपश्चिमानपरस्वाविनः १६६ व याः तद्वविनं वहू ववने जनपर्वावना शृक्षेत्रसम् नक्षतीनं जनपर्वसं विभवितिसम्पन्नितिविन्नित्रविष यथाः चेमाननपर्वे। भीतरस्य ज्ञापकर्त्तस्य शास्त्र ने प्रवित्रविभवते ।। पित्रवे वचने जनपर्वित्रसमाने नातिर्देशः कियामागः सर्वे स्पर्धावयोगितान्य स्वितिन्द्रीसाधीनिति। ज्ञासित्रविष्ठासने

जनपरिनाननगर्वत्वंगर्भवननिक्रमंथी।सर्ववेचनंप्रस्तिनिक्रीसार्थी।सर्ववचनेकि वंते।प्रस्तिनि नीसार्थी।पस्तिनिक्रीसोय चारवान्॥तच्यप्रसम्बद्धःमध्देर्थःथार्थे।सक्तिरसमार्थे वासिक्रास्थमार्कः र्वववयद्यास्वान्॥वासिक्रीस्ववासीक्रमिस् इतिकर्तेथयास्यान्या

तिहेशःशानान्तुप्रस्तेरिशर्वप्रद्वणाञ्चप्रवितिद्धीसार्वः।नन्तुर्वहेनेत्रचमपूर्यिशक्षेरामावान्।महुक हति।महुलामानमिति धानमगर्धेनस्पमा दृशक्ष्मक्षेषाभावनान्त्रान्त्रवितिपद्विकत्रवोश्चशक्षेर्यस्तिर्वेद्वान्त्रविद्धिःसाववोस्त्रवित्रवित्रवेद्वानित्रवृद्धाने दृशःन त्प्रस्थातिहेशस्त्रावान्त्रहति।हन्तेश्वसितिहदेत्कोक्ष्मेतिनगुरु।।

-(

127

तेना।।प्रपूर्वनिविःपकाशनेसध्यायनस्पैनावर्तिकस्योनानत्राधिर्यप्रयोनेदृश्यते।दित्रायेनस्त्रांनीसाधिद्वनित्रवनादायाक्रयस्याधितः।प्राप्तितः।प्राप्तिक्रयाधितः।प्राप्तिक्रयाधितः।प्राप्तिक्रयाधितः।प्राप्तिक्रयाधितः।प्राप्तिक्रयाधितः।प्राप्तिक्रयाधितः।प्राप्तिक्रयाधितः।प्राप्तिक्रयाधितः।प्राप्तिक्रयाधितः।प्राप्तिक्रयाधितः।प्राप्तिक्रयाधितः।प्राप्तिक्रयाधितः।प्राप्तिक्रयाधितः।प्राप्तिक्रयाधितः।प्राप्तिक्रयाधिक्रयाधितः।प्राप्तिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक्रयाधिक

तन्यो कं यो क्रयहामनर्थकं तयार्थना वा क्रयहणा मनर्थकं ता वार्र्शना वा यो क्रयहणा मनर्थकं कि कार्यो नार्य्यक्रम वा वा क्रयहणा क्रयहणा

हारि नक्षेत्रत्रक्षकद्वार वेव राजुपूर्व्याः क्षिएवनत्थितापायवसुशक्तीरिवतप्रवक्तारः।तत्रक्षछं रस्पिकतेयं शर्रवेसिदः वस्य र्विभवः।त्रासुर्गति।मार्युर्गाप्रकात्राद्यकाश्चित्रत्यक्षेत्रकेलाविज्ञाणित्यार यह साम्योधिकविधानार्थे वाह्य र विश्ववेहणक्षेत्र रहिते वर्कतेत्व वे वायत् प्रकाशितेने यो का यिकार्यक्षक्षामा प्रवेषिकार्यक्षयविश्वनाः।। MEDINE SINE

कलािका ॥प्रमुक्तकारिव्हणामितकारोकिकपासामम्बादितात्सामामस्वर्धविशेषुस्रवायर्ध्वत्रीयर्थायस्वरिशियासामाप्रीक्षे या वबहार्द्शनोत्बात्रिकार्वात्वरित्वावित्वहरणामितावेशायनात्रेवसाकलापाकलायत्रेवसिनावेशंवपनातेवसिन्यस्तिनोतिहरू

कलाविशंवायमंत्रेत्तिः। । । प्रमुश्वारियहः। कर्त्रयाः चंत्रेत्वासंत्रेत्वास्येवास्याप्तप्र्रितात्राहितः यं नदक्याः कलाविलाऽ यन्यहरात्रायं रवेशं यायमंत्रेत्वाति सुप्त स्वतारियहः प्रमाप्त रेते लावित्रायः। यन्यहरात्रायं रवेशं यायमंत्रेत्वाति सुप्त स्वतारियहः कहित्वात्रायः यदः वेशं यायमंत्रेत्वात् यम्त्रेत्वात् यम्य्यहः यम्त्रयात् विस्त्रात् यम्य्यहः यम्त्रयात् विस्त्रयात् विस्त्रयात् यम्त्रयात् विस्त्रयात् यम्त्रयात् विस्त्रयात् विस्त्रयात् विस्त्रयात् विस्त्रयाः। स्त्रयात् विस्त्रयाः। स्त्रयात् विस्त्रयात् विस्त्रयात् विस्त्रयाः। स्त्रयात् विस्त्रयात् विस्त्रयात् विस्त्रयाः। स्त्रयात् विस्त्रयाः। स्त्रयात् विस्त्रयाः। स्त्रयात् विस्त्रयाः। स्त्रयात् विस्त्रयाः। स्त्रयाः। स्त्रयाः विस्त्रयाः। स्त्रयाः। स्त्याः। स्त्रयाः। स्त्रयः। स्त्ययः। स्त्रयः। स्त्रयः। स्त्रयः। स्त्रयः। स्त्रयः। स्त्रयः। स्त्रय

९थक्तलियहणांपेनश्रकारियहणांनिंगातथावेशंपायनानगतान्तरः क दातेगसारगतायनोवेशं वायनातेगसापवर्यनिम्धिनेति श्रीनकारियुमितथितात्रयनयहणांसश्याधिव्ययहणांनिमधितथीतितिरिसोति।छ्रोगोभावेयधारानभवतिव्याखेरोयानासानान

गम ॥=९॥

1280

प्रामानुस्य का सन्तरित्रमा वायनारियो क्षेत्रिक्षं क्ष्मान्त्राहित्रक्षं अस्त्री । यो मानिवारा इतिष्ठे तायो कुला सारियो बुलिति सूत्रे विभक्त

प्रभाषीक्षेत्रवाद्वकलेषुरामप्रोक्षेत्रवाद्वात्वकलेषुयात्तकल्कारिभःपतिषेवत्वल्कात्वात्।प्राणिक्षेत्रविक्षात्वात्।प्रभाषोक्ष्यिव त्वयात्रवल्कारिभःपतिष्येवक्षकार्भोत्वत्ववात्।प्रभाषोक्षेत्रविक्षात्।प्रभाषोक्षेत्रविक्षात्।प्रभाषोक्षेत्रविक्षात्।प्रभाषोक्षेत्रविक्षात्।प्रभाष्टिक्षात् व्याप्तिकात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्यात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्यात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्षात्।प्रभाष्टिक्य

तिमर्थना गामास्प्रद्रियेचतुर्थलाध्यायलातः तीयेगादेभयममद्भिको स्त्री

अस्य कि स

तस्रहार्ह्महतिर्द्शकृषोर्थः प्रतायतत्तास्त्रत्रेवप्रतेगार्गर्थः ।सहितिनिधनसंबंधितयोगुप्रशक्तिप्रायतेतास्त्रन् पर्ययस्तर्थः सर्वेश्वतिपाणि नीयकार्यायत्त्रीयेक्सास्त्रर्थः ।यात्तितीयमासिर्वेर्द्रस्यर्मनन्त्रितिप्रत्यसंग्नितिष्ठतेत्रस्यसंनिदिनेपर्ययस्य

तिष्रं॥ गत्रिर्धिकसञ्जितिहतः प्राप्तिः तत्त्वदिति समाभिति । प्राप्तिः विकासित्तं । प्राप्तिः विकासित्तं । प्रा विकेतिनेत्रेदेवस्य नावत्त्वद्वातितस्या द्वास्य तिहतः वास्य तिष्ठितः प्राप्ति । प्राप्तिः विकासित्तं । प्राप्तिः विकासित्तं । प्राप्तिः विकासितं । प्राप्तिः । प्तिः । प्राप्तिः । प्रापतिः । प्राप्तिः । प्रापतिः । प्राप्तिः । प्राप्तिः

िमधीन्त्रार्तितेनात्मायनातियतेचेनप्रतयानार्धर्यतिर्वेशनायमधीनेर्द्शाः

川ーモ川

TR

F282

र्थाहितिएयाधमनपूर्वीह्तिनेत्रवार्यात्रवार्थिनेह्र्यःसंबह्निकातित्रवृर्वनाविद्वातिरमाहिनाविरिकर्नवेऽविद्वान्तविर्विरह्यांसाधाध विक्रिसविभिवतर्विष्युस्तरेतिकपूर्यमावितएवर्थमाहिषस्त्रकर्वकःहीतासह्यतेतस्यकार्वायहस्वायां।सन्तव्यवहसंन्ययावसनस्

्यार्थामाभ्यार्थामार्गितकः वी बाज्यर्थामार्भियायो ए वो वह त्वेतार्गवह वक्तवः ति वे दुः ति ति वह व्याप्ताः व्याप्ताः विद्यामास्य विद्यामास

चामादिति।मोत्रवामादिति।मोत्रवामादितेणवायमणीनिर्धः।एकशेषविर्शास्त्रीति।मराश्विस्वर्विति।भित्रकशेषः।मराशनायपत्रपं त्राक्षियते रुपुत्रपूर्वशेषदर्शवनार्वित्यक्तिमतिष्वस्मापितदःशेषःसोत्रतावतिर्देशस्म्यक्षवनंविभन्तवानां वैकशेषः एकशेषद्रोगा चैतर्पतियाद् यतिषद्यानमावंप्रकृतिनेनविवस्नितेतत्वतियोगिमावंचप्रमार्थतनय्तिसार्वायाप्रमक्षर्पोशाहिकतर्विति। अम-क्र-प्र

संयोक्तापांचयह् माषिति।तेनद्योर्थियप्रस्थिति।तेनियाद्ययश्चाहाय्यम्थिति।तिग्रीति।तिग्रितिप्रस्योति।श्चेनाद्यस्थ हितप्रस्योतिग्रह्नेनोचते।रेवति।खपाणिनीयस्त्रेषुयारस्यहण्कीर्यनति।तिग्रीत्रप्रितिमार्गिविःसम्बाद्यनियातनाद्यसाध

त्वांकलभूगो प्राप्तवारिष्याचाव्यक्तालकर्त्रवंभागोधावः वाल्यवार्यः विक्रमणीताकार्यकार्यः विकासमान्यवार्यः विक्रमणान्यः विक्

निवादशहाभाषाणायार्यवतमवनोत्राधिकाम्मानेयात्वानारिदंविधानाञ्चावर्विणका।श्चावक्रवादात्रोत्वेविक्रलहानिवदादिणानस्वांगि नोवनाम्स्रिविनेवितिवित्रिक्षादेशद्विद्वेश्चवश्यकक्रकोनुक्नलसम्बन्धिनस्त्रं शायविणिकानाथप्रशासन्त्राक्षेत्राधविणशहेनसि दानानादः।

1284

तंत्रीति।यद्देशयदिगाप्राक्तमायर्वागश्चीतंत्रदेशयदिग्निकानामायायन्त्रतेषामानायात्रामायर्वगश्चिमायर्वगणक्षित्राय ।न्वरानानिष्ठवर्णात्यमान्या ययोग्निवननार्योत्त्रायुनयाभावदिन्यः॥॥तस्पनिकारः॥शक्षित्रतेवनर्यविनिधकत्तर्ववयोधार्यमाम् वन्त्रितेवस्यातस्यादिग्रापित्रयः॥कथेवनि।कत्रायकाय्वत्रापुन्यते।स्यथतस्थि।सार्यत्वनात्यधकार्यप्रानांतस्यद्शाननिवस्य

तन्त्रात्रितंषप्रात्रंकत्त्रं बोन्यार्थवणिकानाप्तर्भितात्वर्गनीष्ठमराथवणिकानांत्रंभित्तुष्तृति। स्वस्तोधमीदासायदा॥ तस्पविकारः॥ भनत्वितवन्नमणेषुकृतस्य पृद्दणेकिषार्थप्रातस्य कर्णोतस्य पुनविवनकाविकान् संस्थित्वर्भकार्योते स्पति पुनविचनं विकानिक्तिन्त्यर्थाशिविकानिक्तिताक्षयन्त्रापुनितानं स्वदेवनात्रप्रस्ताः॥तस्य देविशेवात्विनान्स प्रसम्द्रोविकागित्रवाहिका

वतेतरापुनापितस्रेराममनेनयामुबीतान्त्रवत्त्रोर्गिमनेनयामानांतस्य हतानिन्हिनिक्षे योतरासोनोपवयतेरु नगर्धनारस्योगस्यनेक्ची नार्धनारितियन्त्रस्यतेस्येद्वनार्शितानस्य इंग्रेसार्शिक्षत्रस्य हतास्य हतास्य स्वतिक्षेत्रस्य स्वतिक्षेत्रस्य विकास्वयक्षोर्धार्येनस्वतिन्त्रमेथानिक्षेत्रस्य स्वतिक्षेत्रस्य स्वतिक्षेत्रस्य स्वतिक्षेत्रस्य स्वतिक्षेत्रस्य विकासक्ष्यक्षोर्धिक्षेत्रस्वतिन्त्रमेथानिक्षेत्रस्य स्वतिक्षेत्रस्य 8-कि एवड़ सक्ता ક્રિપ્રશીધિતિ:संबेलेनस्त्रास्त्रपः।वाधनाधीवितानस्यक्षियनामाः देशमार्थकाणाधपनास्थितिः।तनविकासक्यव्सेस्मार्यप्रक विद्याद्यार्थे माध्यवित्रवेसधितिः सुन्यतेषेत्रस्तिः साम्ययं स्वयं नीभित्रस्य सिन्यस्मानस्यिकः। स्वयं प्रयोद्धि सानोस्पर्योद्धेशिकः कर्णेनिकारः प्रधानस्य सिन्यस्ति सिन्यस्य स्वयं सिन्यस्य स्वयं सिन्यस्य सिन

नुषानमेवनिर्मानाः केषुनीमिशेषिकाणानिर्मिनर्भागायशास्य वर्षादेशिनावश्वमायोगाणिभिर्मिनर्भः द्वसाणिरिनाद्वशगेनविषण निस्त्रमणान्य राजसाराकोष कञ्चेनिर्मिनात्तनस्मेनाभाविकारिकाविद्यापनारीमिनिर्मानाविद्यापनानिर्मिन्नर्भार्भिन वर्षा निद्धत्तर्भारद्यित्व वर्षाताकोष्ठेव वर्षात्रकात्माविद्याक्षेत्रमाय्य प्रविद्यापनिर्मिन्नर्भाविद्यापनिर्मिन्नर्भा वर्षाविद्यान्तिकार्यकात्माविद्यान्तिनिर्मिन्नरामस्वादित्यक्षेत्रस्थादिकार्यान्त्यविद्यान्त्रमार्थाविद्यान्त्रम

गर्गा

1286

नविति।यार्गापामानस्य इत्तेषुणेपान्त्रतिवर्तन्त्रिणोविवितिर्वश्चित्वतिष्ठातित्वतिष्ठाणनु यविवधानेभवितास्वववेवेवितास्व गोनिवृत्रताद्पारेषाव्यविवृत्तेष्ठाप्तवाद्वयःयादितिवृत्तस्यतिष्ठादित्यस्यावयस्यात्वत्वत्यात्वत्यात्वत्यात्वत्य गोदिति।त्रयुद्धतारिशेविकेषुनिवृत्तेषुसामामेनविधानवित्यर्थःस्याप्रस्यक्षेतित्वंबद्धतित्यम्यार्गास्यनुरानादितिस्य

नवासंप्रयः नवासंप्रयवपर्यतास्त्रीणशेषिका प्रांगित्रहतेः निहिका को वाश्यतर ने वास्यिका गित्रक्ते ने यदि त्वापिका विषय यो शिषको ने यो गित्रका निवस्त्री का भारति विकास विवस्त्री के अपने विकास विवस्त्री के अपने विकास विवस्त्री के अपने विकास विवस्त्री के अपने विवस्त्री कि अपने विवस्त्री के अपने विवस्त्री के अपने विवस्त्री कि अपने कि अ

र्थाः नाविशेषार् न्ययोः कोष्धावेत्रयमप्रवादेशितिशाकमपवित्रन्मवरामस्यान्तरत्वर्थः। सप्रवादविज्ञतिवेधारितिःशाकशश १वारयोगामयदाः प्रसात्मयद्विज्ञतीत्वर्थः। दुर्शनोभाष्यकारः सुनेशोवेष्ट्रसिद्धियतिवारिवृत्तमारः। ११६३॥ इमा-था य जानिह निरम्मिति। बाहानामिदिनिस्त्रनार्यमापित्पनार्यास्त्रके जो हिवामिभागित्रधिकः स्पातनस्परीमतेनेनेनिक्ताधाणारानास्त्रीन् विक्रित्वामात्रीन् विक्रित्वामात्रीन्यामात्रीन् विक्रित्वामात्रीन् विक्रित्वामात्रीन् विक्रित्वामात्रीत्वामात्रीन् विक्रित्वामात्रीन् विक्रित्वामात्रीन् विक्रित्वामात्रीन् विक्रित्वामात्रीन्यात्रीत्वामात्रीत्वामात्रीत्वामात्रीत्वा

पताबर्चातेनवासंघायवर्षातास्त्रोतिशेषिकातांतिवन्निति।संघायवानत्वनात्तर्वन्ति।सिद्धान्तत्वन्ति।सेव्यावनत्वनात्त्व स्त्यावर्तोनतस्पतापवारत्यायःसंत्रोत्रं संनिष्वरक्षप्रकार्यात्रीत्वार्यतीतन्त्रवाविद्यात्रीत्वार्यात्रीत्वार्यात्वेद्यात्रीत्वार्यात्वेद्यात्रीत्वार्यात्वेद्यात्रीत्वार्यात्वेद्यात्रीत्वार्यात्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्यात्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्यात्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्रीत्वेद्यात्यात्वत्यात्रत्वत्यात्वत्वत्यात्वत्यत्यत्वत्यत्यत्वत्यत्यत्यत्यत्वत्यत

तायः तह्वधिग्रह्मविद्वित्ते बुन् वतुर्वकेविना धर्ति। यथारं कु गंगविकारियं कवर्ति सन्नाराध्ययनः तर्यवार्योग्रह्धारपाति सोर्ट् शति बुन् ॥ रनो क्रिन्यक वीर्मितेरोहितावयः ततः कापधार्याति वाकच्छार्यादाध्याति वेद्यार्थिते वेद्यात्रस्य योबुन्ति तिहुन्। गंगविकार्यात्रात्रित्र वेत्रप्रवाद्यात्रे क्रियाः स्वत्रात्रक्ष्यात्र क्रियाः व्यव्यात्रक्ष्यात्र क्रियाः व्यव्यात्रक्ष्यात्र क्रियाः व्यव्यात्रक्ष्यात्र क्रियाः व्यव्यात्रक्ष्यात्र क्रियाः व्यव्यात्रक्ष्यात्र क्ष्यात्र क्षयात्र क्ष्यात्र क्

गम ।। २१।।

1287

नैवेति।बाहानां मधाना त्रस्यहरोगुणेया कर्निनव र्तमानेषितिहतिर्ने शक्तियतिषारिषेतुं नहि बुगानुसाविष्याने भवति। स्ववधेवेति। सर्ववधेवेति। सर्ववधेवित्रस्वधेवेति। सर्ववधेवेति। सर्ववधेवित्रस्वधेवेति। सर्ववधेवित्रस्वधेवेति। सर्ववधेवित्रस्वधेवेति। सर्ववधेवित्रस्वधेवेति। सर्ववधेवेति। सर्ववधेव

नगरंप्रस्यानगरंप्रस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्य स्वानिविधिकार्णानिविक्षः। स्विधिकार्णस्य स्वानिविधिकारः। स्वानिविधिकारः वयवयोः शिव काने विधानस्य स्वानिविधिकारणः स्वानिविधिकारणः स्वानिविधिकारः। स्वानिविधिकारः स्वानिविधिकारः स्वानिविधिकारः। स्वानिविधिकारः

सुरुतिशास्त्रवारिशेवार्त्त्रमथतोः कोप्रधावेत्यमप्रवाद्गितिशाक्तवयित्रञ्जन्यग्रतस्य विज्ञान्त्रविधारिति।शाक्षश्य काप्रवादवार्णमथवीः कात्रवर्षस्य तो सर्वा स्ट्रांनीभायकार् स्त्रोति श्विदिवितियार्षित्वारः। ग्रह-अ-इमा-द्ध-अ- सनुम्बरनातिन्तुननरर्शरोगमाराजेनेमाकराजोतामाग्रोगारिनात्रापृण्यस्ति।सनुग्जेपस्रकर्गितिन्त्रनार्श्वानुग्जार्यहरणस प्राचातिपरिकारशयमानानेपयोक्तावद्ववर्षणां स्वारं सन्तर्भत्वयम्यविद्योतस्ययपर्थितिननेनित्तम् न्यूनेतास्यवस्यान् वतार्वनम्यतेनवद्वित्वनेनिवीसःसम्प्रीव्यवस्यद्यापातिपरिविद्येषणावेनास्त्रयमान्यत्ति।तासार्वनावर्गितिसक्तीहर्यनान्यपितिय

गार शा

रिकवोस्त भातुन्वोणा चोहानंसर्वशर्मा मार्गित्वात्र त्यात्र त्यात्र त्यात्र प्रात्ति व्यात्र व्यात्र व्यात्र व्य भक्त स्वतः मागतु हात्रादिन मान्य यापिय पूर्व स्विचातर ति। याग्याचिक तस्य तर्य चेना प्रश्नेत्र द्यापित स्थापित

1290

षयद्गिकिमधीविनिशिकामुक्येतेपुरुत्तावेवेतिमाकः प्रयद्धिति।एनयोगिनास्थिक्तिपुर्वार्वधानेप्रयोभवनितम्भापका द्विचयेशयास्यर्थस्ययने ।योगयोदीतियोगयोः प्रस्ययोद्धित्ववृद्धस्यर्थस्याद्भ्यर्थः भनितम्बन्धन्य नात्वार्विकाम्ययं वर्षातिन्यस्यः तद्नान्विकाम्ययं वर्षात्व समक्तातम्बद्धानिकामधीनिति। चेत्रोगाणिम् वृतिद्धिमनाप्रव्यः भविषकाम्ययस्याति। क्रयोतस्यविकामस्यापिनिकामस्य

प्रविक्तियोवयवस्पवस्प्याद्रस्यवोविवश्यतेवद्यात्रश्चयोतश्मृद्वसक्ष्याद्यववत्रत्रेत्र मानिव्यतिकयोत्तविकार्गास्यत्रेक्तकयोतश्मृ तृमोसनिकारिसाद्रसम् अमान्ध्र-४

तेनेति। मयरः कार्यात प्रयोगितिरिका। त्वकृताः प्रयोगाभावारित धः। तस्मारिति। यथनीभधानं नाङ्गी पतेतराज्ञितङ्कतत्वययारितिस् नाम नी यवेल्बकायारितिहत र्योतत्वसमास्त्रीगीतिकक्तये। स्थान्तिको। स्वतृतिविकरियसयासमाने यानुपतिकावयवीनविकारः न रामिकी

तेनानिप्रानातादिविकाग्वववश्यपूर्वधमानेन्यस्येनाध्याभिधानांत्यात्रीधानात्तरःयत्त्रिनंत्रविधाति।तस्य १९ मनित्रवा १९ मनित्रधानमात्र्वविन्द्याःस्यिकोत्वन्तिष्ठित्वद्यप्तंगः चित्रधाने स्त्रमनेतिष्ठित्रयद्यस्त्रते।तेन्द्याःस्वर् त्रवानवंत्रानुग्वन्ते।तस्यान्तर्यानानुग्वरुक्तवाच्योद्नुगुच्छेः कथंगोव्ययस्यदेविष्यानंत्रिविद्यास्यते।स्त्रिव पादुवपास्त्रनाचनुग्वरुक्तवाद्द्रतिद्वर्यदेवीचेनेताद्तिनाम्बानि।इष्टेवेनरस्यर्दिनाःचि

वद्तवारयश्वनभवतीतिनुकः प्रसेगम्बनाति द्ववश्ये द्वितिनाहितमानेवयहित्यप्रयोत्तमामनुहानाहिनश्लामन्। वी द्वीति। सद्नश्लास्प्रवदीलुकिसतेऽजननामाचहानायसंगः वुग्रवितापाणिनायन सःगोहाची द्ववनेवत्।

गम ॥ २३॥

1202

हर्तिहिणत्मशास्त्रिदित्नुवस्त्रीतत्स्राग्नाकावेनयामीति।पार्यदेशं स्त्रस्यानुवस्त्रीति।स्त्रीताद्ववस्त्रीति।स् विव्यतिनेवं शक्षेष्ट्दिवः स्यान्नाशं स्त्रिनायोक्षामाणां साकाशस्त्रकात्रात्वस्त्रीते स्वर्गनाद्वस्त्रात्वस्त्र स्वरुगेतातस्याद्वस्त्रतेनानिप्रभागिदित्वस्त्रीत्वाणोक्षिक्षयं स्वर्णात्वस्त्रीत्वास्त्रव्यात्वस्त्रवे स्वर्णाने स्वर्ये स्वर्णाने स्वर्णाने स्वर

अ-सि-шर्ड अ-सि-шर्ड कातवाः । प्रमायक्षाचितिष्ठपुरे-कातेश्रेदिकवितिकीन्दिविद्वितर्भवर्ष्णभिकार्मचित्रयोति। प्रस्तिविद्यविद्यम् स्थानिमम्दर्गोह् लामिकार्भचाविष्यपुरः चार्वेति। कालेग्यमस्म ययुक्तिहित्रभविदेशादिनितदेशनेन्द्रप्रविधायिने चेत्रपर गिन्धनासम्बद्धामान्द्रपर्यः तेतेनायम् योभवितकीनार्थययात्राम्माप्रमेययानेशीमामात्र्यस्यः तथातेकारिवशीमामान्त्रप्रस्वनम्सानास्मामात्कातयः प्रस्यः

1168

तरमारेवसम्बविकारेविभवतिग्रवक्तानिकातिवर्षा माणारिनेवानगरिवर्षणानेवर्षा माणान्यानेदेवतिनिर्देशान्त्वसारश्ववरिग्रहार्क्यद्रभव विद्यानगरिमाणाय्हणमर्काद्रवतानर्कः अग्रास्त्राक्तीवयो नेतिविहिनान्।कीवलन्निताक्तवन्यविकार्यनेवर्त्रा

1294

म परस्तर वेति।का ए मर्गमितिका दशकृत्या कः राज्ञजा त्याचा समर्गमिति।जान्य मर्गमिति।जान्य मृत्य सम्बद्धि। संगे न्राज्ञादिः। स्व धीमिति। ए प्रत्यविका रिनर्ग-। नेविता जो (गेजा रे राज्ञे के विवय असे प्रतिकार सम्बद्धि। स्वयं स्वयं स्वयं सम्बद्धि। सम

मयरः प्राप्यम्मविति विद्यतिवेधेनः प्राप्यमेदक्षात्रः । ए इस्त्रीतिविद्यत्त्रीतिविद्यति विद्यति विद्यति विद्यति वेधेनन वानव काश्वास्त्रवारी प्रयोगिति विद्यति वेधः । यो प्रमुक्ति विद्यति वेधः । यो प्रमुक्ति विद्यति विद्यति

पानवेश्योन्यते। खेषेति। तन्निवनोविधांतर्विकोषपरम्भवतातिकाष्ट्रप्रयाहेष्ठावकाशः पान्वर्वार्वानेनतप्वार्त्वार्यः र्थः। पा गण्तन्त्र्वेति। पूर्वत्रिविधातिवेधात्रावेपोष्टासिद्धित्रेवत्वेदरा हमयम्बन्नविधिकाणायतिनुत्रहमवेवावेभासितीष्टेन विद्यतिषये उपसंगतः। इमा के <del>४</del>

न्साहिनिक्रतंबद्धाग्रिपाणिकद्विवक्तविक्रविक्रविक्रविव्यवित्राधितर्धान्यस्वर्धामानुस्तिवित्रवेक्ष्रील्डानिक् स्मिष्ट्रपुर्वाहिक्रतार्गिक्रधारेशक्षिकाणानिक्षयनुबन्धाणिक्वनिवेशववन्याम्वयस्त्रविद्याप्त्रामाण्याधारुकार्द् १वर्षिकार्द्धार्व्यक्तिमामान्येणातेशकतार्वादराजाद्दिस्ववित्याधीवित्यक्षेत्रवावेश्यव्यवेतर्गिमध्यार्व्यसम्बन्धा

र्ति।मयरावरतानवाध्यमानतान्। स्ययप्रिति। सनेनवरानान्ययरोवाधनान्। स्वविस्ति। प्यानेविध्यतातिक्रियनिहरू गतिर्धिहरू स्वान्तर्यस्यान्त्रोहतन्यस्त्ररान्त्राहर्वस्यम्भवतयाययन्त्रवताति।क्रास्त्रान्त्रेविहर्द्विवस्यस्त्रागमञ्ज्ञा।

गम् ग

1206

भद्रलेषब्र्स्तंत्त्वारिति।खामलकारिशर्-फलेनचेभिकः चप्रलेका-फलितिकिविदिनातिश्र्येष्वे प्रकानः र्शनारिति।खाप्रले लका सुवयव चाप्रलेक्श्रेतत्वरवयोगिक श्वफले चाप्रलेक्श्रियोगिः फलेका नशीनफलेकिको स्वितिहः वातिरिः ।यरितं वे धर्क वैभिक्तमाप्रलेक्श्रेस्फलेक्यवरक्त्यायित रात्तवे धविशेषाराप्रलेकसे प्रमाप्रलेकी वश्रुरिति श्रावयितिका प्रयोगित

वयः तस्मारुम्यनाय्यामलकार्योज्ञातिश्वारम्यभावेतोवेत्रेतर्तिन्यभावर्गत्वात्रम्याः। । लुझा । प्रत्याकमुसामिति। फलण केन्द्रे शुब्बात्रनामार्यः तदाविनामित्रर्थः। वीर्यरति। विन्तावृत्यायकमायारि। त्यायामानां न द्यामित्याकरातनारो को ग्राप्तुद्र शक्षनिवन्त्रास्यायकलानाति। परिलेशक्षेत्रिन्तर्थः। । अपध्यायमयरपुनकव्यस्त्रते। व्यवस्थित्राध्यायस स्तावपोर्दित्यायमारुः। अवा-क्षेत्र

था ॐ पायहतेषकः। ।)तहहितातरितिकक्षिमावेनिर्द्शकेन्युद्धितायसप्रथिनिपतिः योहोप्रधूतिरिष्युक्तोपेरेन्ववनानेन्य्रसप रायद्येप्रयपः नाशहूरताहृताशहृकोनितः शह्रक्तात्तेत्र शह्रक्दितात्र वर्षमपुरायाध्यक्षित्र व्यवस्यप्रधानीववनकि यासवेधात् के जीसंव्यते। स्थानिष्रदेकतान्यद्वितीयान्यन्त्रित्राप्रभृतमाहितिः क्रियाविशेषात्वानकिकिताविति। वितिरं नानुकर्णामितन्

यावदतेष्टक्षा गरवाकाताताहितिमाश्वाहिष्यउपसंखानां धरकाकाताताहितिसाश्वाहिष्यउपसंखानेक निर्वामाशिक काने मशिक कार्यप्रविकाण विविक्ता विविद्याने कार्यप्रविकाण विविक्ता विविद्याने कार्यप्रविकाण विविद्याने कार्यप्रविकाण विविद्याने कार्यप्रविकाण विविद्याने कार्यप्रविकाण विविद्याने कार्यप्रविकाण विविद्याने कार्यप्रविकाण विविद्यानिका विव

वश्वेकायोसभवातिङ्गार्थेद्राम्बिः। चाकार्द्विः। एकएवानेकत्यवषकार् एवं जनपर लक्ष्मत्याविशेषानवधार्णानसंदिति केषिवायकारे निवेचीतिर्द्विचनिद्यान्ते केषवा विसंभवानसंशयः। चाकवित्र विशेषकाः संदिग्धानसंदिग्धान्त्र श्लो तिनिसस्य वर्षे जामार्थानस्य वर्षे जामार्थेका स्वाप्तिका स्वाप्तिका स्वाप्तिका स्वाप्तिका स्वाप्तिका स्वाप्तिका

1 19

विभावााः ॥वीत्रसाचेतिन्ऋविति।चत्रवित्रचत्रविवर्षात्रधात्रीवर्षायोतत्रचित्रस्यायोत्रप्तेभवित्रभाभ्यांचलवरिष्टनात्तत्त्रोत्रीवया चैतिरुऋवित्ररूकः। ॥केर्षाविभावामाभूदितिद्विच्चविभाषेत्रभवतः।एकाम्द्राविभावान्चवरानिभावान्वस्थावधादितिथत्रजेतर्या विनित्रवह्यापूर्वस्वरूकतेतरस्यविभावायह्यास्यात्रताद्वतुरुक्तत्वान्मद्वाविभावानित्यवह्यानिवर्षतिर्वत्रात्तेमावानिवर्णतर्

विभावानित्यात्। ॥वीवधानितर्भवोनेवधिकः॥ ॥ञ्जेषित्रनित्य।॥तिमग्रहोतिष्वं विभावानाग्रम्त्वेनहित्यात्रनः । ।।ञ्जेषित्रनित्यात्रनः ।।ञ्जेषित्रनित्यात्रनः । ।।ञ्जेषित्रनित्यात्रनः । ।।ञ्जेषित्रनित्यात्रने । ।विभावहानित्यात्रने ।विभावहानित्यात्रने ।विभावहानित्यात्रने ।विभावहानित्यात्रने ।विभावहानित्यात्रनित्यात्र ।विभावहानित्यात्र ।विभावहानित्य ।

मधीतद्रं निर्सं मनिति व्याप्त विधायातः के बलाय यो गोनाम् दिति ये ने कि विस्ता मुक्तिमित्रात्ति होति हो स्वाप्ति यो प्रकाशयि। इंति तिति ईन्स्योति एकि गानि ईन्सिय ये व्याप्त स्वित् विश्वास्य पिक्ति यं तह्नीद्र वो ति प्रकाशयि विधाय यो गोनित् गोनिति होते एकि विश्वास्य विधाय स्वाप्ति के स्वाप्त स्वाप्ति के स्वाप्त स्वाप् अन्त्रमा

॥ चूर्तीमः गर्निनिति।रसुरंगरम्भिणनान्यभिष्यनान्यभिष्यत्विभावगलकास्त्रविनादिनगस्त्रम्भणान्यन्यमुणनार्वनाञ्चलाद् नामिति वचातत्वम्भित्रपूर्वनान्यभिन्देवन्यक्ष्यक्ष्यस्थिनिनक्षयेन द्वापयस्त्रस्यक्ष्यस्यस्त्रम्भक्षयास्यक्षयस्य ग्रामशह्तकेवारीमक्ष्यस्यकेष्टिवित्तनकार्यस्यक्षयम्भवित्तनकारस्यम्भवित्तनम्भवित्तनम्भवित्तनम्भवित्तम्भवित्तम्भ

चूर्णिहिता ॥ स्वयंगाश्चर्नावकं कवर्णान्यभित्र्वित्तात्वित्तित्त्वत्वितित्व वर्णिहिता ॥ स्वर्णास्त्रव्याम् वर्णास्त्रव्याम् वर्णास्त्रवर्णाम् वर्णास्त्रवर्णाम् वर्णास्त्रवर्णाम् वर्णाम् वर्णास्त्रवर्णाम् वर्णास्त्रवर्णाम् वर्णाम् वर्णास्त्रवर्णाम् वर्णास्त्रवर्णाम् वर्णास्त्रवर्णाम् वर्णाम् वर्

न्त्रमाचिद्रसंद्र्वतिनत्त्रम् ध्वसंद्रताबदुरः द्वानितद्वामित्रर्थः गर्धाविति। धिगुणा-यथयः विदेगुणिक रति बातुर्थानात् यसवाविषयद्वयः मिस्यान्त्री जोवित्रपुरवाण्येशयविक सार्थावश्चः । दिगुणान्त्रसादितिवासात्त्रप्रयोमसावलोपस्रावाद्वि करवित्रसर्थयने यस्त्रतासर्थः ।

॥ ६०॥

1300

थर्मी। ।। स्थमित्रिति।तरः त्रविधिद् तावतायातिपर्वितिविधादवनतं येनविधितित्रवधर्मान्त्रद्रतिवार्तिकप्रनिद्धेतर् कं।। स्रोतेज्ञान्त्रवाप्याप्रितिःन्दशक्ष्यम् वेतीवसिदेधत्यदेशास्त्रवेनीपराने यथान्शकृरं त्रप्रविवेनरशक्षरपायकः॥ ।।शिलाम्। स्रामानपूर्विकं क्रियास्कोशलेशिल्गेमर्गारिषुद्विविधास्त्रियासम्माहननलभगातिस्यादलभगापनते विवेशसम्बद्धारानान्यस्

धं सिव्हितः ।। स्वधंपिदः स्वधंपतिनिकत्यं। साधितिकः। ।। मतोऽत्रः।।। स्वहारणामत्ववनं। स्वाणामत्ववितः वक्तयं। नुधंपतिनाहः। विद्यानिक्षः। ।। स्वहारणामत्ववितः। स्वाणामत्ववितः। स्वाणामत्वितः। स्वाणामत्वितः। स्वाणामत्ववितः। स्वाणामत्वितः। स्वाणामत्ववितः। स्वाणामत्वितः। स्वाणामत्वितः। स्वाणामत्ववितः। स्वाणामत्ववितः। स्वाणामत्वितः। स्वाणामत्वितः। स्वाणामत्ववितः। स्वाणामत्वितः। स्वाणामत्वितः। स्वाणामत्वितः। स्वाणामत्ववितः। स्वाणामत्व

तिसियलिति।एवंति।उपचीत्तविःशिलशहन्याश्रायतर्मयमेवशह्लोयः कुंभकार्मिदिरः रेगोप्रखेशिलेवाहकस्पत्पवे रितंत्रहं गवाहनिति।लोकपाई प्रिकशह्लाम्हरेगवाहनशिलोप्रिधयः नक्षाहचर्पत्रम्हरेगवाहनश्रहेगशहरमहिषये हुलागतार्थः ताह्ययोगोवाहनशहरूपा। स भा थु-स 1126

शक्ति।वेतांत्रवेतन्त्रज्ञादिवादानायातिविद्वयहोगेलिंगविशिष्टमावियहागितिवननातशक्ताष्टाशकार्यान्तुक्रभविष्यताम्यीध मामामध्यादिति। युम्याककप्रेवविद्धात्वावयद्गिरीकी सम्भयोत्तनं वतीतन्त्रभूमिनपदकाम्युवर्गाविद्कार्भिवन्त्रभूमिन विधिविति। एवं वर्धां वी एतं वता स्वातं एक काविद्वाता स्वयं बाइन शक्ति विधाविति। विधावित विधावित विधावित स्वातं वेतिहरितिहे प्रविधानं यंक्षितिलीपोभवार्षवेववान्तित्वत्रपेनिलार्थतत्त्वाहितिचेत्रन्तराद्वियिष्णावितेवाधिकसंदर् पूर्विणिवि

शक्तिपश्चिमाकत्। ।।किमर्यमाकम् योगकानकात्रेवीयः कान्यमिदिःशाम्मकीयशकाति।शक्तिपश्चीमकामेनेकम्बन्धवनवः ।निध्यतिविभागवेनहिशक्तिपश्चिमकाम्।श्चिवकेमारिदिश्चनंद्रवनेत्रक्षेत्रस्थैनदिक्तुव्यतः कान्यमिदिः शाम्यकार्यकाती। सर्गाराधिन निर्दानिध्यमिष्यमिष्यिति लोपना जीति। कार्राना सामर्पान्न भविष्यति परिवादि महिष्यति । सामराजी हा 🚍 वातः।बोरिषपात्रितिःएवतिहितिलोयेत्रदृष्टवः।ब्रातीसमातिः।बालिकः।मामासमातिः।तिकः।हुष्विससमातिः

द्रस्युनर्शियानेनवानविहेनरिविहिद्धान्॥ असुलि॥ ॥वोरेपाविनसाविधवित द्वावन्यवेतनश्यवदार्थानातिकःस्यादिविषेत्रस्य मावस्त्रपदर्शनात्रभाष्यको गाप्रतिष्रं ने कं। सस्त्रात्रसितिष्यं लोक कर्तका चम्मविने वातने विवये लोक प्रवेगी दर्शना ने नण्या को कातिवारि विस्मान सामिकः।। महिणानी नासिकः। दिष्टश हो दैवंग क्यां यः। तेन देवंगा यागो देष्टिकः।।

धानाएनपुरुवर्ति।यःपुरुवेएत्रश्छनं सप्यतिप्रकाननामानिषेयःगादिनर्यः।उत्तरवरनोपुरति उत्तापुरुवेवश्वसनोपोद्रस्थानोता १छन्श्वरणायाणाननेवयमय६शैनाहितःकापवितागुर्द्दर्धनातिनाचनानेशियस्यकाद्यतिनवर्त्तयतियनाननछनेशानप्रस्था हिनयेया नंशानमध्ये मधी।हिना। हताचादाति।यहिदिन्तु धीनविदि खतेन राष्ट्रहतायाः खोषित प्रकारतं वर्षायोग्य नादि होनु परण्या

ध्याहिभ्योगाः। । विवासक्त्रभाग्रांशानं सक्तानः किंचातः। गनपुन्वेपाप्रीति। एवत्रधित्रस्वहले पोद्रष्टवः क्रत्रविक्छन्त्रस्यः कार्यः ।गुरुणाशिषः छत्रभ्याधःशिष्येण नगुनः छत्रुवन्गीपान्यः। ।।हितं प्रशाः।हितं प्रशारति बत्याविदेशः।हितं प्रशासिव तुर्यो निर्देशः कर्त्रकः। इतायाधनिर्देशः इतायाहिनिर्देशान भवनिगढितशङ्गन चग्ने चनुस्थानिभागतामामामानि।हनुस्थानिर्शः के ते यः। नक ने यः। प्रवेर मात्रि। दितंत्र शास्त्रहरू ने तो हायते निय तंत्र स्ट्रास्त्राहि॥ ॥ तद्दति स्यय गयात्रे गावद सिधाना यश क्ररह्लामाम्यः यगः पविधानान क्रिकेविहितन्त्रा तावहती,यभिधाने र क्षण करहलस्यो सञ्जन यविधान सन् क्रिकेवा गोविहि तैनान्विहितोऽत्रयमयः।तत्वद्विति।शंवप्रशद्वियोनंशर्भेशद्विशिः सम्बति।श्रुमीदिश्वोर्श्वदितिश्रुमीदिश्वोर्श्वत्व रे निश्नकृप्रहार्वियानमितिवेर्षीन्त्रवनात्रस्यविधानर्गार्थसामानानिद्रेशकृप्रहार्वियानेप्रितिवेरान्यर्पात्र्येयस्थानस् एवा थीर चेबहति। प्रमुख शासकोरेतितना धीतामानानिद्धाः इतिहिच वोत्तनं वोद्धाः चौवहति तिहिद्द था। वोद वोद धरो विदास

तेनस्तिन्त्रभविताञ्चनेनस्तिकस्मानेभवितापार्।वेतर्तुचने॥ न्यन्यायीनिर्दिष्टःसाहिन्यी।तद्द्वाश्वभेदादिति॥वष्यक्षेतात्प्रभ्यविधीयमानीदितीयान्तान्यप्रमातान्यी।स्रथीसामायादिनि।स्रथिसे कात्। यक्षा आर्वप्रत्योत् माविष्टासिद्धेव स्वेत्रवेत्र की नत्या यार्षा कार्तिन की में । वीर की विप्रवागर्शन गरिय तावित्र होत । दिर कार्ति । य

सामाहले ज्यायिहिंधावितिन देनविधिः॥

म् अस्त

संस्थां। ।निषातनानर्थनिविद्यस्थितिवाननपञ्चित्रतर्भविद्यस्थितेवर्षितिविद्यस्थितिव्यानाभवादिविद्याचार्यस्थात्रिक् स्रोतेनिविद्यावितास्यस्थानिवर्धाः प्रतिन्यस्यस्थितालर्गितः यद्यविद्यर्थलेविद्यस्यकालयोर्गितर्थितत्यस्यस्यस्यस्य वित्यायातुत्रस्योद्यतिविद्योत्रस्याद्दिवित्यातनान्त्रत्यस्याः।।।विद्याः।।।विद्याः।।विद्याः।।विद्याः।।विद्याः।

तंतायंत्रमा। गिर्कितियामातेत्रम्मान्तीभावित्यामाय च्याप्तयः ज्ञारितियाननार्व्यवे वेषानिद्देशात्त्रमारितियाननमन वैक्रोकिस्मानंवयानिद्देशान्। जनाम्बर्धयं वयाम्बर्गितियानने। प्रवेदानियाननार्व्यवयानिद्देशात्मानने। विवादित्ययानने। विवादित्ययानने। विवादित्ययानने। विवादित्ययानने। विवादित्ययानने। विवादित्ययानने। विवादित्ययान्। विवादित्ययानने। विवादित्ययानि। विवादित्ययानि। विवादित्ययानि। विवादित्ययानि। विवादित्ययानि। विवादित्ययानि। वि

तिशक्तिपिः वस्तिप्रयोगामावादितयोः एवं वाधन्य निवन क्रयो जाने लाहः । धनु याकर्णाविश्वेषाः कर्णामा जेलस्पनस्ति सिवन कर्णा पतिवेदाः प्रवृति ॥ ।। गर्ह् गम हिं

1304

॥००॥

मनवीत्रास्त्रंतरार्थेवतित्वाराव्ःममुस्र्येपानतर्थेविश्ववतिविप्रत्योवतत्रवीतार्थानर्थातित्रम्धिविद्यतेसिन्त्रप्रविद्यतेसिन्त विविद्यतिस्त्रितिवित्रयतेन्त्रः वर्षात्राक्षवाचीत्रस्त्रवेषत्रवर्षतित्वेषत्रक्षत्रत्यत्वत्रस्त्रतिहरूतिहरूतिक् स्त्रीचनराज्यतासिन्नस्त्रतिद्ययाः व्यवस्त्रवस्त्रवस्त्रवस्त्रवस्त्रवस्त्रवात्रवः वस्त्रति। ।।सस्त्रस्त्रहर्तितस्त्रस्त्रम् ह्वादिवः छेट् शक्

प्रतिक्षित्रभावत्रते ।। ।। प्राप्तत्वारंतरार्थवामास्त्रभावत्र्यत्याः स्वयंत्रव्यक्ष्यः ।। ।। स्विः श्रीभावत्रते ।। ।। प्राप्तत्वे विद्यत्व ।। ।। विद्यत्व ।। ।। विद्यत्व ।। व

यन्यमयः उत्रावयतिन्यः भागािमार्ग्यते । त्वार्थिता नादिति। त्योगितियोगितिमामः कर्त्रयः तेनलार्थे अविव्यतीनर्थाः। ॥ इत्रण धा यनव्यत्यस्य व्यवक्रते भावपादी वे तुर्थिला धार्मस्य नृर्ये विद्ययमादिका व्यवस्य ॥ 110001



11 811 AL. 4 ज्ञाग होशायनमः॥ ।।त्राक्षाताळ्यप्राप्त्वनतिनिष्ट्रशैवाधिकाहोत्रिक्तिप्रज्ञः।प्राप्त्वन्यक्रति।श्रस्तिवाप्त्वनेयदक्तवतर् श्रीकोगावस्यतुग्नतानप्रास्य वर्तेक्षित्रवर्त्वकीर्देश्वितर्थः।सहद्विषये विविति।प्रकातावेर्षालानेवर्ध्यसहेनानेनतेश्वर्थेन्द्रस्यितं विवासक्ति।प्रकातावेर्षालानिक्रवित्रायकार्वाहितस्य व्यवस्थिति।

भीगताश्चायन्त्रः।। । प्याक्कीतान्छः।। । प्यान्वनेसिप्रथीप्राम्बन्यकोतिष्कृतंत्रज्ञतस्यकंप्राप्वनंत्रस्कादिद्धमनार्थेच भिकातात्त्रद्वात्तिनद्वनाद्ववयाप्रयंगर्ति।द्दापित्राम्बनेत्रिक्रयतेस्काद्धमनार्थेस्काद्वत्ययाप्राविद्वाययाप्राम ग्रेणेगेनस्पर्वतात्रकार्यप्रतिनेतरित्तित्रयोजनपद्धिकार्यमेतिद्वयिकार्यम्बिर्वायोजनस्यानिद्वाययाप्रामेत्र उपनिष्टते।च्यस्मिर्वासिद्वितिनेदद्वगद्विययेख्यसंताः। युधिकार्यसिद्वितिनेद्वगद्विययेख्यः

ि्र्यानेत्रसिद्तिः छ्रानेवर्थनिर्द्शस्त्रं छोरक्र यस्यान् शाह्यस्यो।्यप्रस्यः। यथिकासिति। छार्नेतार्वे रम् त्रमहक्तनार्थः प्रकोतादितनेवर्थे वेप्तन्य विद्यानिक्षेत्रस्य स्थानिक्षेत्रस्य विद्यानिक्षेत्रस्य विद्यानिक्षस्य विद्यानिक्षस्य विद्यानिक्षस्य विद्यानिक्षस्य विद्यानिक्षस्य

11 31) (in

उम्मारम्या प्रमध्यातानरा व्यामान्यपन्यतिष्ठभ प्रथिकत्तास्य प्रथमान्यस्यानियः योस्तिने धानाविशेषा ने यान्यानीयापित्रविकत्यः स्यापित्रविकत्यः स्यापित्रविकत्य

अगबरिमीयनक् स्वेति खेलियात्राति।तस्मत्माम्बर्गनं त्रेसी चयकियमागिययान्वरेनक्यात्रदेशितायतेपाङ्गाताधाः य स्तर्य चारोलित्याङ्गाताधेर्यादेशिक्तिगतः।यदिविज्ञायतेयाङ्गाताधाः यस्तर्यदेति।त्रश्वरोधः खवनादिवये द्ध्यतंगदीत। खथितावतेपाक् बीताधर्यादिन देवो प्रवित्तामाने ये यस्तिविशेषादुर्गधमानोय च्क्के वधिष्यते।यथानदेशवस्त्र यास्त्र स्वास्त्रीता वेर्थोद्दतिविज्ञायते। सुत्रात्तात्र या ध्वंपाधानेनार्थेयतिविद्दिशताद्वर्गथादिव द्यास्त्रव्यस्तर्गयः वर्धोतेनतोर्या कोविद्देश्यस्तिमस्यित्वेनो प्रदेशता।

तित्रपाद्धीतान्यद्धिते भोविधीयात्रनः खोरिशेषप्रद्धते विप्राचीतात्र यिः। साप्ति विश्वितात्रेसिद्धिति सिन्त्रथेशशास्त्र विश्वियायात्र स्वात्र स

श्रथनितः साम्प्रामम्बर्धाः यत्र वेषशायुक्तः स्थितिनतीयना तत्र चास्त्र वृष्णे छात्राधिनिति है एः स्वात् तत्र अवश्वितायिन स्वात्मित्र विश्व तस्य विश्व विश्व

भा है.

Mgn

सथापुराह्म प्रकृतिभागः प्रहृत यहीमन्तु ने क्रमण्यादिष्णि व्यवस्थित । स्वापुराह्म प्रकृति । स्वापुराह्म स्वापु

मा शम

ायः ज्ञानितिध्वयना रानोपानियनिष्यनाथना ये राष्ट्रिकी प्रतिक ध्वा रनेष्ट्रिति व व व कि विकासिक्ष विकासिक्ष विकास धानाह् युक्तानियनिष्यः । तथीनो क्रांभाविताना ने स्वापित स्वापित स्वापित व व व स्वापित व व प्रति प्रति व विकास विकास व स्वापित ने विकास विकास विकास विकास विकास विकास व स्वापित स्वापित व व स्वापित ने व व स्वापित ने व व स्व

1310

हવિષ્કુષાદિખર્શનામું ત્રપારાનું ધીયદ ર્શના થીમપુ પારિ હદશાના મુખ્યા વિષક્ષિત કર્યું કરાઈ. ત્રનહોતે શહેવના પ્રમા જોવિયતિ વેચાના માના વાર્ષોના નહીં વિષક્ષ ત્રામાં હવિષ્ઠુ પારિકાના માના વાર્ષોના માના હવિષ્ઠિ કર્યો કરી છે. ત્ર ના વિગ્રહ શોમ મુખ્યા ના ક્ષિત્ર કર્યો હિલ્દિષ્ઠ માના જાણે તે માના માના કર્યો હવા પ્રાથમિક માના કર્યો હવા કર્યો હવા ત્રામાં કર્યો હવા ત્રામા કર્યો હવા ત્રામાં કર ત્રામાં કર્યા હવા ત્રામાં કર્યો હવા ત્ર

हिष्णुकाह्माविभावायावनाद्वार्षु पार्माविभावायाय दुवित्वविद्यतिवद्यते दिश्वपारिभ्यातम्भावायाय वकाशः सामित्रं सामि श्रमपूरीत्र प्रश्वपुरात श्रोवा पत्त मानवाद्वार्यमात्रात्वा बालिद्वाः यद्वतिव्वविद्यते स्व वक्षात्रे स्व स्व विकार्यम् स्व विकारम् स्व विकारम्य स्व विकारम् स्व विकारम्

कः पुनर्गितः चनविनास्ताह् श्यामानादितियमः इत्।कियाद्यां संताहश्यमित्याद्यांत्रावन्दिदितितिः इत्यन्। याप्तिशेषानािभावन्याद्यास्ता का एविशेषं आस्यतिषारिवर्ततेनेवेन कप्तपातितत्सारस्यानामा शहेनाभिधायतर्द्धाः संसनोपोत्तनामिताः संसनेतेलाणाम्यपंत्रनेप्रमापाणामायाने तानोतिसम्बोपलस्यानामाने विदेशीनणोस्सन्याधर्यपविषयित्रकोत्रासावसम्बन्धायसम्बन्धायसम्बन्धायसम्बन्धायसम्बन्धायसम्बन

11-A-

High

्यामाप्रतीय्तरसार्यं विश्व क्षेत्रात्रे विश्व क्षेत्र विश्व क्षेत्र विश्व क्षेत्र क्ष

कंवला। ।तिवातनादिति। जन्त्वतिवाद्धवयदेवलेविज्ञात्वातेविद्यामात्वविद्यानेवित। जन्तिवातादिवोक्तिदिवन्विवेवादिक्ति। विदेक्त अग्रहता तत्रवृशिमामा ये प्रवेशयोः वृशिमामा वस्ते वे विसंत्रा वत्र विस्तामाविभावामिक विश्विति व प्रविदेशिय विभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामाविभावामा तिवृद्दिमतिव्यवद्रशिवाद्यामविभाषात्रविद्वानतम्याविशिव्यामामुख्यविधनायाम्यामामाम्यापार्यात्रविद्वार्यात् वर्षायान् वर्यान् वर्षायान् वर्षायान् वर्षायान् वर्षायान् वर्षायान् वर्याप्यान् वर्

कंवलाइंसा ॥ अ वंचााः शक्तादवकुंक्यमशातिशतंकवलावितिनियातवाहेनस्विदंगकिनियातवं स्वामितावितकवि क्षयत्माचराः ॥ च ५ न्येभोगतदित्नुकाति।ह्रंतार्ह्मयोजनासंतायामितिय स्यामातिहरूमाभूवकं वलीयाकु गाःतिष्ट वहिवालि प्रयोजनेविप्रमागाव यु शतेनपुर्वतिमान्नेत्रज्ञकं वलाग्रहतिक्रियतेपीमार्गावसंत्रैवाविभाषाहिवायु कि विवेषात्रीव भाषा सहित्रिशानिक द्वतान द्वतान । येनपाप्रेक्षं तस्याप्रे। दुर्गाताहिति वातिनेपाप्रेसम्बन्धस्य सम्बन्धमाप्रे। दुर्गिर्गिरमाप्रे द्विर्गृयाहिभः समाप्रे 

द्धीनोमापूरिनेवमर्धमुगवारिभ्योयस्तित्रोपसंख्यानेन हर्ने केविद्धासानाहले जो यदिधावितनह नविधिम छिन्। सन्तित्वस्त ताशह वास्माहवयीं बतुर्यी धायविहित एवयतितर अविधिन लिस्तिन त्याईः॥

भा-क्ष-

खनाइयशृक्षेयाप्रति।नमुक्तवननो वोक्षाम्भाग्याःसन्देशयाक्षत्रमनो वीनि दिश्वतितेभावः।इवन्द्रक्र्यतिछनारामाद्वमाननतिन कार न्नर्रातवचनं वहरू पनिरू प्रमाची।नस्पति।त्रम्थातनश्कः यसमतः रहस्यशरो देशरूनिः न्नन्यावेचाभावकार्भव्याधितयक्षतिभावाद्वाधार्मिते स्पानः कुनोनु चरमीतिन्नक्षशहस्पानेकार्यान्यद्वाक्षत्राशहरू वर्षायनेकातित्रसिद्वमितिकात्वाद्वातिम्हण्यतिवयक्षतियक्षतिवयक्षतियक्षति

समयर हर्षाहोयमकार्गतोए धते।हर्षन्वश्रीदृष्टि विस्तार्गतालात्र स्वाध्यानंकर्त्वश्राह्याहे सारक्रवः। स्वीदृष्टि तिनिविष्धस्य विभववयामात्रात्र यावत्र स्वाध्याहे स्वाध्

यहरूकदामाप्तविभवतातिनामोनियम्यते विद्य हीति।विज्ञकर्त्तरितात्त्वातुष्वज्ञिः नेवहोयः छत्तिश्रवृतोत्ताहन् मुज्ञते य नामितताय र्थनात्वर् : यम्या् योग्रेचतियान्दायत्यव्यस्नाह्मात्राशस्याममिधानाद्ध्यत्ययोनस्थतात्रर्थः॥ म ।।

1314

साला सनिर्देशर्ति।योवंदितविष्ठप्रताविष्ठप्रवाधितर्दश्च समोगोत्तापरान्यविधानिव विधानिव प्रतापनासाप्रकीर्दिशः तत्नार्वाकासा स्वाधित विधानीय स्वाधित स

श्चासन्तिश्वननभोग भोनात्रायरात्विव धनेशनर्शः पृषेषु राश्चितिततात्वाणोगोतायः पत्तविधानशितर्दशः सामस्तिति निर्दृशास्त्रिर्शः अत्वेकारामपूर्ववर्शविद्वतात्वरस्य राष्ट्रश्चित्रधानस्य प्रतिविद्यामाय द्वित्रभात्रोतिषित्रेषेविदित्रस्यते एवति भागवाय्वयो विधास्यते नेत्रात्वाचार्यात्वाचार्यास्य प्रतिविद्यायात्वाच ते ववनं कर्त्रश्चेषात्री वात्रत्रायर् तिविष्यास्य त्रात्वाचार्यास्य स्थानाच्यात्वाचार्यास्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानित्रात्वे संभावायिकार्यात्वात्वात्वाविधीयत् स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य

नविस्त्रतांनतुषो गोत्रायशत्वविधानिक्ष यमागोविनित्र यहागो केवनाणाम् जाचार्याच्छ एतिहात्र नेविद्यतिष्ट्वेतहित्याय हः। कर्त्र वः प्रथेष्टोक्षयतिम्जावार्याणानिसंभो गोत्रायारामा विद्यतिमा वृद्धि। भानी-

प्राप्तामिभोगानर्तिनामाणोगार्तिनशासप्तारःस्को द्रलिशी मालवस्तेनेद्रले।तलेपात्रातीतःभक्ताग्रहोत्रसर्वेगस्पविधापमानपित भाकःस्वयदार्वकस्तिभोगाधनमुन्तेने जोगवानपंत्रास्त्रास्त्रिधनवानपिकप्रतातिभीगउन्ततेनस्त्रास्त्रस्त्रियाभोगशस्त्र

रह्नवाप्तामिभो मानःसेनामिभोगानर् विउत्तरारर् विद्वासनं नयात्रीति। रह्नवयोगानर्ति स्वीभोतिवनं प्राप्ति। सूत्रं विभिवतः यथानासमेनात्त्वन् ने कंभो मोत्तर्यरात्विधाने स्वितर्र्याः प्रवेशयिहिमतार्शिने परीषः स्वंभोगा शर्वः स्व त्ये वह्मवर्शयिकः में वथाने मानव्यं देशर्तः त्यते यित्तिन् मानः सत्पानि वर्षते ने । स्वितिक्षिणशर्यकः में व धानोगाना व यं बाह्मार्तः यते यः साम्कृत्वानारः कियाः स्वृत्त भवितद्यः किया प्रवित्तः स्वं यहां प्रति विद्वार्त्वः व्यापिहिमायः स्वापिष्टि विद्वार्त्वः व्यापिहिमायः स्विति स्वापिक्षिणे स्वापिक्षिक्षिणे स्वापिक्षिणे स्वापिक्या स्वापिक्षिणे स्वापिक्षिणे स्वापिक्षिणे स्वापिक्षिणे स्वापिक्षिणे स्वापिक्षिणे स्वापिक्षिणे स्वापिक्षिणे स्वापिक्षिणे स्वापिक्य

> गम गथा

वंश्वहिति।यस्तिषित्धनायहितोनासावनश्येषितः दिनोभवितिष्ठमेतद्दनंभविष्यता त्वेत् आवितः धनाः स्थातादितिभावः।योहीति।यस्त भष्टेत दूषिक्यतीति प्रत्यतेनासीचित्रोतद्वितिः स्वितितः स्वितितः स्वितितः

1316

न्त्रदिवितिसम्दर्भवे नोषोगश्चर्यकरे सेयुक्तरोतु प्रयुक्तने।कैवितृहु-पुनंगोगष्ठे वजे गर्वे नाव्यते नुसर्वशार्णिति नर्युक्तं स्वे ने नाव्योगिविवयस्या वसासार के ने प्रयानस्य त्राविवयस्य स्वित्य स्वादिति । स्वादिवस्य स्वादिवस्य स्वादिवस्य स्वादिव यामितिसमासः सुद्दाये हे अस्यावयुक्ति वसामक वचने यथा सुद्राविति । स्वादिवस्य स्वादितः नुस्सावे स्वतादितस्य स्वादि

यित्रामोभेष्यंति। यहिर्विभारितिमायते। एवंपितशामयित् निवित्रभागामहिन्दिवि धानेपंचानम् दुप्संखा नेपविदेशनिपंचनम् दुपसंखाने कर्नवोपंचनम् यदितः एंचनना नेपायति करणार्थति कर्मवेशाहि पंचाने ने ना य हितः । पंचननीयः सम्बत्तिम् वित्रमहुञ्चासर्वनना हुञ्चवेशक वः। एवद्धासर्वन नायहिक सर्वनिकः सर्वननी नः। ए साना थिका ग्राहित्व करोता

वं त्येयविशेषमावेश्वतेर्मत्येवन्ननोवेश्व वानितिक्त द्येतात् संत्यायागुशास्त्रतिशाश्चात्वेश्वानाम्मातावर्षाः निवदे।वः।वक् रूपादिवशाधराविशिष्टसंत्यवहतिनावसावः।संत्याश्चात्रात्वात्तेत्रात्वादिनासशात्वेश्यात् भवतिहास्त्रेनिनेविन्निः।सर्वेननोवित्रास्त्रेनिन नद्दिष् यैक्तिनेकसर्वितिस्मासः॥ 11-8-

सर्वित्तं त्रवित्तं वित्तं वि

वात् करियां जतायित सर्वजित्रीयः सभवा प्रहाजनाजिते हज्वन्त्र या । प्रहाजनायि वोष्टा वात् निर्देश निर्देश विद्या वाहित्ववां जतायित सर्वजित्रीयः सभवा प्रहाजनायित निष्ठा निष्ठा निष्ठा प्रहाजनायित वाधिः कि यते जा धमाने यत् वा रो प्राप्ति (ति। महान्त्र निष्ठा निष्ठा क्षाण्यात् वित्र के वोषो दिश्च यां जतायित विव्यज्ञ निष्ठा क्षाण्या प्रविद्या प्रधा प्रधान प्रधा प्रध

11 (11

1318

ष्ट्रियाउपयानाहिति।उपयिश्वाहित्तातवानामिक्रकालेवर्यात्राविश्ववाचार्योप्येयश्वणापिथानात्पद्वतिप्रतार्थात्रवाद्व विवादमानामानाहित्रर्थात्रह्वतित।उपयेवशृक्षत्रकालेवायनयहनान्वार्थाय्यस्त्रकृतकार्यश्चात्रवीमानसायनर्ति।तनसिक्त

र्थ्यप्रविताः उपमानक्कियार्थनाद् योगविशेषणः एवम प्रतिवर्धावेनोके। त्रियाविकार्त्तेत्रक्षवित्रिद्दिश्पते वर्काविकार्थमानु हो। तिमापतिन्त्रनातिक यापिप्रविविधीविशिष्ट एवप्रकृतिनिकार्भावेष्ट होतेयत्रप्रकृतिकायकेतेरुपात्रग्र पत्रिः॥ मान्द्र-

નાને વારતિ!ચાત્રતેકુનાનોમાર જો પ્રભાનતુમકાતિને ભાગમોને અવસ્થ્ય પાત્રી તે હું નામાં તરે વરજના દિવસાના માથે પ્રશ્નિ વચા પ્રકામ અ જાને ચાલ જાત્મિના પ્રતેન ન પ્રતિકૃતિ અભિતાન વસા સને તે વચા પ્રાણિત ન નામાં ત્રાણે પ્રતિ તે તરે પ્રતિ હોત સાથે પ સામાં ત્રાણ મામ કે ચામો માન દુશ્યા રેવજી શાસા કર્યો તે તે ત્યારિત કર્યો હોત મામ કે આ પ્રત્યા કર્યો હોત હોત હોત સ્રોમ ખતેન તું તરે કર્યો પ્રતિ પ્રત્યો તે વ્યવસાય મામ જો તે દુશ્યો તે પરિતારિત ફર્યાને ન ન માને કર્યો પ્રત્યા

वालेपासंद्रताः उत्तरां भित्तप्रोपायत्। इपि भाव सहिता स्थात हर्षे भित्र नुवितर महिता थिन हर्या महिता स्थात हर्य महित्र स्थाति महित्र स्थेप या स्थात हर्षे भाव स्थाति सहित्र स्थाति यो कारिना स्थाति । दित्र हर्या महित्र स्थाति । सहित्र स्थाति । स्

त्रवाप्तर्माः चाम्यायेत्वना वाष्ट्रवित्रयः जावित्वद्वित्ताक्ष्यां ज्ञानिततार व्याक्ष्यत्वात्रम् वीभविष्यतात्रा हुनगुणानायुक्ताहृतिवस्त्रवस्यः वेप्तुगाः सित्रवेशत्रस्त्रात्तात्रभ्याद्वित्तात् वित्तात् वित्तत्तात् वित्तत्ति वित्तात् वित्तत्ति वित्तत्ति वित्तत्ति वित्तत्ति व

म अ।

1300

> र्श्वेषयेतुनसिध्यति।वचनान्वार्थकोप्रविष्यति॥ ॥ तर्मातर्म्मिन्यारिति॥साद्व्यांकिमर्थे।रद्मा भूत्मासारोर्देवरत्रस्य।पाकाग्नेनगर्स्वति।श्वश्रीक्षयमारोगिवस्याद्वद्योर्द्वकस्यान्त्रप्रवति॥ ॥

नामकैनविद्दारविदृष्टभावतः प्रातादेवित्ताविदृष्टा सेत्रिभावविकावेषासा स्मास्नेनवित्ति हेव हुन्नस्मावेषासा ह्यादिति हायन यः प्राप्तीति वि भिन्ननाहुं क्षेत्रभना पत्रदित प्रतानभविव्यति एवं तिहिष्ण साह्त्याभयोग्यो सोहेव हुन्या साह्य हित्र हुण्या साहित् हुण्या साहित हुण्या साहित् हुण्या साहित हुण्या साहित हुण्या साहित हुण्या साहित् हुण्या साहित हुण्या साहित् हुण्या साहित् हुण्या साहित् हुण्या साहित् हुण्या साहित हुण्या स मा की

संबरः अधावधिद्यनप्रस्तर्थः संवधाननिहरूपिप्रसन्तराभयः प्रापासारे देवर समस्वारिति। तत्र तत् सुवाभा कुं वश्वरादि दस्त यस्य स्वयावधानि विशेषा संब्धाः अधिवास स्वयावधानि । तस्ति । तस्ति स्वयावधानि । तस्ति । तस

1322

साहीकः मर्यमितिपीमा वर्तनेतिपीभापमितिक्रियाश्ह्यान् गीमाराश्ह्यास्यायस्पृपी छेर्ह्नुतान् १ सन्यहानकः स्वमितिष्या इत्तर्भनेत्नीतिस्यायर् १ शपद-पीर्तिपयाप्राच्यातम्।तायोध्द्यापिर्देषे हत्यायस्यप्रित्यायस्यायस्याप्रस्यायस्यायस्य तेत्रेत्रः प्राचीतिस्यत्रे प्राप्त्यत्यस्यस्य क्षत्राध्यक्षत्यास्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्व पास्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य

सार्हार ताषु छ। कि प्रयोग वाः ध्यण्य तां कि वित्त नसत्याषिषा वितास तत्र प्रीमाण प्रशासनिव व्यक्ति। विनिर्देशिष संत्या वाः ध्यण होते क्रिक्ति व्यक्ति। विनिर्देशिष संत्या वाः ध्यण होते क्रिक्ति वित्त क्रिक्ति वित्र वित्त क्रिक्ति क्रिक्ति क्रिक्ति क्रिक्ति क्रिक्ति वित्त क्रिक्ति वित्त क्रिक्ति क्रिक्ति वित्त क्रिक्ति क्

क नो खर्मा द्वांति मुक्ति होते प्रतीत भवति। प्रवेत हिति सिर्ण व्या वार्य देशोय नो क्रेड साम द्वाय हिरामा मार्गय आहे। प्रनावि है विभाग स्वाय क्रिक्त में त्या क्रेड स्वाय क्रेड स्वाय क्रेड साम प्रवेत क्रिड स्वाय क्रेड साम क्रेड स्वाय क्रेड साम क्रेड स्वाय क्रेड साम क्र

भा-की-

यचार्योमासामितिः चप् नेमयातमारिगस्त्रवर्षयः उन्मानप्रमासायि मासानितुष् नेह्बविषयासे वक्तवित्यारः ।यचप्रीमासाभितितच्य मर्थः देसारिशीमासामितिः वाप्ती (छि वतेदी हीसावितियरिमासायहर्सा वीपन १२सामर्थस्य संख्यापरि छे बतावेग्दर्शः॥हिष्यस्छ स वस्त्रीहिष्ट्रोन्नेत्रवर्षाने जो संस्थनान्तिः संस्थामवित्यभेरि नेतिः मर्थते देतिः चारेद्रशिक्षात्रभ्यं स्वतावध हिषयेन वत्रवर्षामासंस्क्राहित् मुच्यते प्रस्कृत्यविसंस्थाये विशिषोग्रसामिद्री प्रस्कित्रवर्षाः मस्क्राह्माने न

भेदमानंसेरवा साह् पर्वे र्याकारेयवाधीमातासर्वस्य होरवाभेद्र मानंब वीतिः पीमातातुसर्वतः ।सर्वतीमानविति वातः पीम सामिति ।यस्य स्व साना हतेर्ने कृतस्त्रिदिशसोत्तम्य तेर सेन्सानतो तथिमाता तो नेपमातातः ।सिं पुनर्न्यानं कि पीम सोक्षित्र प्रमाणं ५५ है मानंकिनो न्यानं ४५ ई पन्यायते तदुभन्यानं ।यि मातात्र वित्र ।सर्वतो मानवित्रिवातः पीमाता ह्यायानं वित्र शास्त्र । रिसर्वतो भावेर केतिस्त्रा या प्रस्तु प्रमातास्यायानं विरक्षा यां प्रमातावित्र तद्वति ।।

स्पद्तादिनाविष्ये छि रीभदवतातिसमानाङ्गियदणंसमानसिनेशयतिष्यः सर्वित्रसंगेन्द्रनानपणाणविष्यित्रद्वप्रतिष्यः स्वित पूर्वितं क्योतान्ते वृन्यितिः स्वितिः स्विरंगवस्ति तेष्यः दे ६ कमुन्मानमुन्यते । यथादान्तिनम् ६ कमिलन्नद्वातिके विद्वास्यते ते द्वार्यते ते द्वार्यते ते स्वत्रस्यात् । स्वत्रस्यात् स्वत्रस्य स्वत्यस्य स्वत्रस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्रस्य स्वत्यस्य स्

ग्रा ११।

1324

ત્રૈયેતિનનુત્રિના અને જાદુસાર વાગ તે તાંચેને આદિના છેશામાં નિવર્ષન તે તાંચાદિકો મેદ, સર્વવાનિ તાંધ મનતિ વસ્તી અ અમાં અધિવાન દુશ્યાને તે તે તાંચા વસ્તી ના તાંચા વાગ તે તે તે તો તો તાંચા તાંચા વસ્તી કરી છે. તે તો તો તો તો તો તાંચા તો

हर्गातवाधिकं कर्त्रविमान के कि एन्मोति।के में बारा मार्ट स्थापित सारितिमयः। स्ट्रिन के देशा तुक्तर्गवानि है ।वर्गिव बनाहिति। वर्गिदेश्य स्थापारि शहरितसानाहि। भीव भावनामारे हिनकहितानिह में सोहिनो स्वितिस्थानिह स्थाप्त स्थापानि। 113011 M·g/ न्यासिन्।युतर्तिन्यधिकर्गानं सेप्रानं सेप्रानं संविश्वलाप्रमधीविधासतर्ति विकल्पप्रश्निष्याप्रसार्विषयत्त्राप्रसाधनाम्य स्त्री परारायत्राति योगविभागः विवरत्ति स्त्रित्रे स्त्रीयोगः वद्यापलाभू स्त्रीपृत्राति द्वायः पूर्वयोगस्यासर्विषयत्त्रापनार्थः रायत्रात्रीयोग गाउभयोगोगयोगयोगयोग्रात्रे वस्त्रीरायते वस्ति वितरामस्य विवसार्यः सत्यामस्त्रितर्भन्ते तर्रस्मार्गिने पर्यस्यानमिति वस्तान्त्रीयोग्रायोगस्त्रितर्भागति विवस्तान्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्तिस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त्रीयस्त

चालिन्श्यते चम्मार्ति व्यवनितिसे दे। चया गुनः सेतु मागर्तितानृतु च ऋंद गार्यः प्रागर्ति चेत् च हिंगिर्धिति पिर्हितमेततः । वैसेवन गतिर्दिति विस्ति वि

विभवतानिसर्वेष्टिमिद्धः व सव्यर्देनिवन्द्रभिनेत्यावियाग्यनपासभावित्रहानाञ्च प्रयम्बोत्मा दनेनिविश्व छन् पनिनशस् व्यत्यात्रिहित्द्रितिम त्यते। चामाः च समाप्तर्दिति व १९५ मा याः अष्टु रिभिन्या याः प्रमेनेक्किकिमिति-४ जेवाजभविति। व शब्स्य परिभागवित्तात् पूर्वे सामाजीते न विविधायते।।

गड्रग

1276

तिकारिक्तितृ । वृद्धविता वेक् कार्या हिस्स व्यक्ति वारिति देवयो जनमिने भाष्य कार्या वार्या विद्या व्यविव विकास विकास विवास कार्या के कार्या विद्या व

तिकारिष्ठममास्य हणेमप्रवृत्त्रमात्रात्विधारात्विधारिष्ठममास्यहणेस्यितमार्को विक्तं व्यवेननस्य धाराविष् पृत्ते वनदेनविष प्रतिष्ठ प्रतिष्ठभागातिक्रमात्राक्ष्मप्रतिष्ठ प्रतिभागतिष्ठभित्रमात्र्विधार्थिति द्वाप्रवृत्ति स्वाप्ति स्वापति स्व

तिवारिक्रेनितिद्वारव्यनातुवस्व्यानाततः स्विधिनातः त्रस्य कार्वेतवन स्वाविवावे हित्रत्र भावितविधीत्र न् बीटिनिस्तव्य निर्मातिय स्विवाति स्वावित्य स्विवाति स्वावित्य स्विवाति स्वावित्य स्

भाःकी-

वर्षितेतिः तचावरपंचक्रवं चामलास्मिन्तापुर्वेविध्यंषेतित् निष्मार्थेकाचापूर्वे प्रश्नापवप्यास्मान्द्रस्मान्त्रस् तितथानुमेत्रवान्यक्रतेष्रीतृद्दिय्वाक्रीतिद्वीविक्रियित्रस्तानाचाप्रति-नत्त्वमाष्ठ्यद्वस्मानेत्रम् विनामाप्त्र स्योजप्रामीतिनेष्रावः प्रथेकविद्यपितिर्गितंतिमार्गिनोहितशान्ति। स्योवस्य वानाप्रधानात्रम् विविधिनावर्गनामान विच

व १९वलतत्।प्राप्तकेः संस्वापूर्ववरानांतरंतप्रहणामन्काति।प्रेत्त्रे वताहि प्रवाननंत्वन प्रवापवितन्तस्य स्ताणाव्यानातव भोहितरानामाचे स्वाक्तिभोहितः स्वाक्तिः प्राप्ततेः संस्वापूर्ववरानोत्तरं तप्रहणामन्ति।पाउनोः संस्वापूर्ववरानोतरं तप्रहणामन्तिकः नियोपरायात्रायां नार्यपावने विविद्यारायातिकः ने परिविद्याने स्वाक्तिः। भोजीतिहित्युवित्रित्युविद्युविणाजीतिहित्योगिकिनिशीविकः।।

त चारमपिशा इसंस्का सर्वा हैशा सिमंब ने अपना विश्व के नोधी विश्व के नोधी के नोधी के नोधी के नोधी के नोधी के नोध तिसमासिक ने मूर्ण विश्व के नोधी के ने नोधी के निष्य के नोधी के निष्य के नोधी के निष्य के निष्य के निष्य के निष्य विश्व के निष्य के निष

॥३३॥ शम

1/3/28

शतायाः । । । । संस्थायार्गिकनि प्राप्तर-मेर्गिविधोयने तथा शतार्थियनयार्थिति शिषण स्वयुक्ति रहे । स्वत्र स्वयुक्ति स्वयुक्ति । । । स्वयुक्ति स्वयुक्ति । । । स्वयुक्ति । । स्वयुक्ति । स्व

शताब्दयतावराते शतवतिवेधेयशततेः प्रतिवेधेः शतवतिवेधेः यशतवेपतिवेधेः यशतवेपतिवेधोनम्बताति वन्तविद्वापत् शतवकतिर्वावेशाकदशतितिः स्वयानवद्गिकिः शतकविद्योगः

MI-B-113 511 संस्था। अते क्रीतिश्वं शातिशत् न्विंशतिका वृत्वद्ति सायका वृत्ववित्र वित्र तेरिति।। समुदा वृत्या वित्र तित्र तिशतिका तिवर्षक क्रता वात शतिशहेशितिनः प्रतयस्तितशहरणानर्थनात् संवक्षत्रत्वावकत्रितिहः नेविति साक्तिरा विनत्तप्रतानाप्रतानापाना विनतिक स्नानाप व वेगारितिभारः गानेनानाति।चवाविप्रवणन्यविश्ह्तयानास्त्रयापिनेवामानर्थनार्थन्तर्थन्तः।शृहसद्यानार्दिवनिलाः वस्त्रे संयदि

मंख्या यान्यतिकारतेष्ट्रारतेष्ट्रातिकः योग्नतियि यथास्यातान्तितिभिः न्त्रीतंन्तिनं प्रतः न्ताभागितिस्मतिसंता यानेनिय तिवयः अञ्चातितयतिवयार्ति यह गामितिवेद र्थवद्व ६ गानिम दं यर्थवनः तिश्वस्य ६ गानवरते निश्वरे र्थयवने वासी भाषार्हशासाविज्ञातंनाहिकवेतनवेत्ववेनायेनायोगियतेकेनताहितप्रहातिकेनकतरीयायीभाषाप्रवातेयात्रेनानिकान संघा तयहणानितनार्द्रवस्त्रवेनवस्त्रवंतवस्त्वान्यर्थवद्वहणानिद्रान्त्रवेसनेवाणीभावीस्त्रासावित्रात्नवद्विवले नप्रमयेनाक्षीप्रामितंत्रनतर्रितप्रस्तिनेतेति।केवलेनाविप्रमयेनाक्षीप्रमते।काक्षेरुक्रप्रनयविशे नामा।

यायसंक्रोतितिस्मनभवति ३६ हो। गर्म् ६ ह्यांनभवति गर्मित्नवायनानिः हन् यह मानाहन् ग्रहणः न्नभवति स्नाहानाविति। केवनेना विद्रतिकानि वनस्कारेत्र न्युवाति क्रामार्थवना अधावतर् वर्षा नतम्बर्धा नतम्बर्णान् नतिक केरलारे हो स्वराहे हो स वे उपर्भागामविके बतानां व्यागाभाव स्त्रीकि वा स्थित मा वासभाव ह्वयवति कव वस्का व्यवस्था विता

118811

वेनोत्।।कस्पायमिति।।दिनाद्स्पागमनंतिश्चितेन्यागमातुनिर्निदेशतितद्विषयः प्रश्चःवतीरिनिषंचमानिर्देशाहनभूपागमिनमय् क्रांकनर्तिन्तने तरपत्यानात्वृर्वेणविहितसेविभावः चानन्यं चकनमा। विनामस्यतेः तिहिति साचायातावहने करावेशययाविधानाहागनिविभागे दुर्वे भः प न पायिकारा बंदी एरत्यारिवार् रः प्रमयनवस्यः चनकारा जारिति य चारिति तामस्पावितिनोषः चयववीजनाभावत्र कासिनंस्वनभवनीति कस्मान्यकल्यते नेतर्रातः हल मामितः कार्वेनायानवाद्वतद्वतियकामास्य दर्वलस्यवाद्यो प्रपत्नीययोजननाभावः नर्वतिय बमाद्वियम् यस्य

वर्तीरिह्या। कारणप्रतिदियायते।कन्द्रसादातन्कनीयहर्ताकर्त्तवंश्वित्रप्रमातिद्रवस्याधिका गृत्युस्योवं वित्रावेगारिका गा सामर्थारादिभीविधाति। अस्त्रमदिन्त रामस्ययोज्ञनंतिर तरितरिकारियथास्यानी अकारात्रप्रकारोहिकार्यने वीकारितः एवम िक्तग्रनहिन्द्रशासामध्यातिहर्भवव्यतिनप्न चकातंत्रप्रताम चनकात्तरिक्वास्यादनस्यान्तरेयान्त्रने र्त्र यान कुर्त्र वे । प्रकृत मृत्व र्त्तते । क प्रकृते । संस्था या स्त्र नित्र ते प्रयाप्ति दिएं वर्षा निर्दे ऐन वे सर्थः ।बतोरिन पांचनमाकानिमयमापाः वृद्धोकलविष्यतितस्मादिकान्त्रास्त्रीते।धनगरविधिर्यनचप्रगविधीपेचणः पक

लिकाभवंतिना वंत्रलवविश्विविद्धितः प्रत्यव्यस्तर्भात्।। र्यमुगार्यितयथागुधिकिर्।सत्रितिन्तु शंयकलयति ज्ञसतः वष्टाप्रक्तनाभावारितिभावः प्रक्रतन्त्रीतस्वितिन्तुपतिस्त्र रितिभावः नित्रिक्षनाथिकनोतुक्तिसुभूवित्रद्रामागुधीतितत्र्रहर्यनोगभवतः पुरित्रितिमत्यव युणात् नेयसे वः यू वस्त्रीतालवत् कञ्चिति रतितले हान् वितिविधानाधिन भवनाति प्रनातित प्रनायना तत्वादिन नाले क्षेत्री वपि भाषा है बतिष्टतेत्र बित्र पित्र क्षान पानक वासीरक अधिष्ठ प्रकल्पन पासंधीन यह रितत बेस धीन यही ना वा लक्ष

13 6 319 M-Q. विश्वति॥ ॥प्रतयांतिवातनिवित्तिक्ष्यपानीचार्णिव्यर्धःनृतुविश्वतिश्वेशितिकःप्रवातिश्वर्धानिकःविध्यर्धातिष्यप्रवित काञ्चयणेत्र क्रोमेश्वर शानिव्यत्वर्धित्र वर्षेत्रेषाप्रक्षियाश्चायते याश्चायते व्यत्वर्धाति श्वर्षाति स्वयाप्रक तार्श्वरत्वापि रित्रप्रतिस्वात्मते नृत्विशितिश्वरह्ततात्वर्धविवश्यापान्यप्रविश्वित्रक्षात्मत्वर्धातिकश्चराधिक भूविश्वतिकावार्तिनिर्द्शःसात्वस्त्रायोद्वनिवियोगात्वेशविवयेष्ठवतायकमञ्चयणायं नामवेश्वतिते यथापुर्वरिति योगोवश्य

विशानित्रप्रमाह्न् व्यतंत्राणमिनिक्रमंधीत्रेशकोरिशनिकः कर्यवानकन्त्रपनितासंत्यावाः क्रन्मनतीता स्वित्रमहं ता भारिष्यति विधाः मात्रोतिभावने हाराविश्वतित्रक्षीत् पनित्रम्भवनित्रभावरं विशानिकान्यतिव्यत्यां तिन्यत्रने कोतिनिश्चते हिन स्वान्नित्रमहं वोमापेशेनावकां व्यववायोगिनित्रमार कार्यिव्यत्तर्वेशकोर्यत्रम्भवन्तातिनते हुनसंत्वायानित्रमा । केत्वारिक् रिद्यत्रकोर्विटिवर्वकोत्रेतिक क्रयं। व्यक्तिभावायोगिका स्वार्थनित्रमा होरिहरू वक्ति व्यक्तिमा

वस्थानस्त्रज्ञाप्यस्त्रोत्वविद्वविष्वतिष्वतिष्वतिष्वतिष्वतिष्वतिकारितिस्ववक्तितित्रंशतकस्त्रीविसंस्ववंप्रवतीस्थः॥ ॥कंसात॥ ॥चिद्विस्त्रिःचिद्वेशहःकार्वविष्णतादेष्ट्रितिभागवर्वेशयामसामधीत्राशकनाव्यतिकेति राजःभचनेत्वकर्णादिवस्यवहानिकीतो भागवदिशेवीभवतिक सामायसामधीतितिस्विक्षतिस्य स्टिशेविस्तावस्यानस्य

गहरू ।। सम

1335

अवर्षा गरिगोलुंगुक्तमिति रिगोलुंगनगगर्गवभाव्य वास्वानमितितनगणगीर्गं संतावति वेधानर्थनामितिरहर्गिकागश्चसत्ता

य ध्यह्विहितान्त्रेण संतावो। दियान्त्रेन्तः संगित्त स्वावह्य संहित्यान्त्रे स्वावहितान्त्रेण स्वावहित्य स्वावहितान्त्रेण स्वावहित्य स्वा

भार्के: गाउँधा तात्रामत्रताहितितस्यासंत्रापालीपप्रवानीमे त्राप्तमर्थापंचलीहितपंचनलायश्मीद्वगुरूततरितल्कोवनसंक्षेत्रतोनार्थःपविवेधेनेसर्थायंवलीहि नातिनसमहार्गद्वपंस्त्रामयवेततस्त्रनलोपानिभेत्रतंत्रतास्त्रचापानि स्वयक्तिनःयायेनवाकविषयः प्रसमादीहर्गाट्यप्रिय दिस्त्रहर्मुक्तन्वसंखाकार्यानावत्रप्रवस्थाद्विहणसोहरूपामात्राम्यमात्रात्रमात्रतस्याननसंगतिकस्तर्भनिस्तरिहराद्व

तिज्ञितिक्रवाक्षेत्रणातिवेशव्यान्येकः कि वार्गितिक्रित्रकातिका विषयि । विषयि । विषयि । विषयि । विषयि । विषयि । तेनात्तिनिक्षित्र स्थात् । विषयि । विष

न विकेदिगुलाखुकःसिद्वात्राविभाषाकवीयसा। ।। स्वर्धासुवाधितिनःस्वर्धेन सुवस्विकातिनिक्रातिनिक्रियोक्तिवत्ती नुक्सनुक्वक्रेप्रीमासा तस्यनुक्रावर् सिद्वानास्याविक्द्रीक्षासाधितस्यात्यक्षसान्यहिस्यात्माविक्षात्रमान्यविक्रियतमान्यितिस्यतमानिक्षित्र मा १५४।

1334

दिवाः । द्वां या त्वापित सहितां दित्रहोत् के वा सारह जा दित्त निम्न त्वा सिन् के वा व्यान व नाम महाः ताए व नु करे वे ताण हि विवाद । एवा विवाद के वा व्यान व नाम महाः ताए व नु करे वे ताण हि विवाद के वा वा विवाद के विवाद के विवाद के वा वा वा विवाद के विवाद

ान् वेद वननीतार्त्ययतेषु हैःकार्तेषाहि के प्रविक्ताविकारितिवारिकार्ति। तानिनननेपशासामाश्रतशासाभागितिशतातार्ष् नेपानित्य प्रतिभाषे विकले परभावय भेकनो नुकादिविष्वीर्मावेति स्ने धनावि प दर्शनपत्रिकांक नेनःगः भसेत्वेकवनतारितासमाहोदि दःग

रितिक्रम्बान्द्रमाष्ट्रतामुक्षामानातेम् येः कातमिति।दितान्त्रतिक्रम्बार्सावयथात्मातानामाम्बार्भाग्यामानादि पूर्वित्रम् विमित

मडेर्स भा-कु

परिमाणस्यस्यायापर्कतवन्नेतरंतारितिन अत्थानमं है बननो वार्तिन अत्थानसंख्य प्रमाणन्त्न स्थानवितन्त वांकस्या जनवितान् वीर्धाः अतिविद्याः स्वादित्व अत्यादित्व अत्यादित्व अत्यादित्व विद्याः स्वाद्याव विद्याः स्वादित्व विद्याः स्वाद्याः स्वादित्व अत्यादे स्वाद्याः स्वत्याः स्वाद्याः स्वत्याः स्वाद्याः स्वत्यः स्वत्याः स्वत्यः स्वतः स्वत्यः स्वत्यः स्वत्यः स्वतः स्वतः

तानियार्शर वार्ष्यस्ति प्रश्नः नवे कार्यने प्रमानस्य प्रश्नः कोसो विशेषः येनसं यो तार्याते प्रति प्रधानहि । इंद कोता यथा कार्ये ये पेन्य नाद् वोकः व्यतेतेत्र संयुन्तने प्रत्नविशये न वामाद्वित कर्त्या महस्य मात्रित्य स्वित व्यत्य क्रिक्तियन कर्त्यात द्रति ये प्रमार्थे भीविन श्रुप्तसाद्यु प्रस्तवास् व कीर्यय स्वतः स्वित स्वतः क्रिक्तिय व स्वतः क्रिक्तिय स्वतः स्वति क्रिक्तिय स्वतः क्रिक्तिय स्वतः स्वति क्रिक्तिय स्वतः स्व

uskn

1000

त्ताता मञ्चलवर्षस्य हतिवलवर्षसं हत्तरताध्मापसंपुर् यते यल्द्धिणं वर्षसङ्ग्यमासातः॥ ॥तरस्मिन्॥पत्रवारीद्वागरेश्य-कारिर्।पतेतव य**योदिधायमानसं**प्रदानेन यामोतात्माद्वात्तर्दिसात्रिति॥संप्रदान मेवदानिक्ष याचे स्थापिकर्तातिविवेष्णते-यथासममञ्जलणे हार्योदित॥॥ **स्थापाः यनेतारितिः यथागोस्तियो**यसाशहेनस्यपिकताविद्वितानं हावारीनायद्वस्यागिकरितिष्यस्यापिदिकारवेराद्वीयस्थापिति॥॥

बचनाहितापिकर्तिः ह्योः ह्योः श्रामागर्तिहेला पल्लहेतान् प्राणान् भागेतीयार्त्तिति स्वार्थे खन्यत्यः तत्तिहितायो हकारिस्तिरी यतहतिहन् प्रत्ययः पर्यवय क्रितिबेदाहितीयत्र श्रीः प्राणान्त्रोत्ताः खेरीयहायपिहन्तु प्राणिधिवार्गिहत्यत्य ययह समिति भावः स्वार्थ इति-स्वस्याः प्रहृतेर्थः स्वार्थः साहित्रत्यस्यातात्मायातर्थे वीनिश्वीयमानः प्राणिधिवार्गित्वात् प्राण्ये परित संभण प्रदेशमादिति।द्रीरापितिज्ञाबाहोर्वर्त्तमानात्त्रागश्चात्प्रत्यवस्थिरपाकसंभवान्।बुन्तिनान्तिनानितिद्र्यि-बुन्तिनानेतिर्वर्तिन्तुनितानेतिर्वर्तिन्तुन्यिस्त तनित्रोधिक्षत्वनुन्तितिवात्रत्यापितिनतत्रथत्सायां मुक्तपृक्षवज्ञतसाद्विद्यत्यस्य विद्यत्यस्य स्विद्यत्यस्य विद्यत्यस्य स्विद्यत्यस्य स्विद्यस्य स्विद्यस्य स्विद्यस्य स्विद्यस्य स्विद्यस्य स्विद्यस्य स्विद्यस्य स्विद्यस्य स्वत्यस्य स्विद्यस्य स्वत्यस्य स्विद्यस्य स्विद्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य

M-8

113 (1)

संप्रत्यवहाति।त्रम्यन्तातिहोमाह एक्तिनिक कथा हो मांचविद्योग्नी मांचित्र विकास क्षेत्रा विकास क्षेत्र विकास क्ष संप्रतिमिनोक प्रवास क्षेत्र विकास क्षेत्र क्षे

सरबासंरबानिसंख्येयनतम्बर्गक्तनःयःवंचनसंख्यायुक्ताःवंचश्रहानागाःत्रप्रवंचकश्रहाणावतत्व्यवीमाणवीमाणीभावाश्रयाणा विश्वनःयनवरवार्वितुन्तविनवीमाणिचेतिपूर्वा बावश्रसमुख्यःसंबादि युपनवादिधायमानीयनन प्रामोतात्वचनेदि बार्छिकद्रतिस स्वायाःसंवनसंसंख्यायकत्त्रागृहहदिः॥

F338

-सार्तिहिति। सार्विद्वित्वार्तिहित्र वृत्तर्भनाव्हित्य कृतामायं नामधा एर्यनेन प्रश्वीहिन्यु ह्रितित स्य सुप्रामा वः नही भहितामा स्याप्यका नशक्ष

सार्दिर्ज्जनात्रसिधातिर्द्धतिप्रशोधन्दिष्णस्थात्रश्चानिर्द्धताश्चाः। कथाः संस्थाते विवेषक्रीत्रपट्टियः काले विवेष समकास्थर् प्रसाधादिद्धतिप्रशोधनिर्दिशेषात्राचे काले पूतः। शोधने काले पूतः। स्थापतिरुद्धते काले दृष्टः शर्रः काले यो नय भित्रातित्रस्पराधादाद्धतिप्रशोधनवित्रपरिमाणे तुत्र प्रसंस्थाने कर्त्ते स्थारे क्रियामे कर्त्ते स्थापिकारिकारीय दिखिक इतिराक्षेत्रस्वासकारी स्थापिकारी स्थापिकारा कृष्टी स्थापिकारी स्थापिकारीय स्थापिकारीय

तत्तिमितान्त्रीणकालेश्रवागमात्रेहातिभावःसंस्थासंस्थे वर्ति।कालेसंस्थेयेवर्त्तमानामसंस्थावनिनः कालानियापिलसुपपनितिभावः॥वा वैशातिकर्ग्सायान्यस्योवियो पमानस्तर्भान्त्रयाप्रोतिसंस्थाप्रधीर्यामतेरसर्भतिशिक्षिणे॥ त्तरशतायथीतितः त्वार्शकोऽकारां तेवार्त्तिक कारवचनात् सामुः त्येद्रस्वधीता व्यक्तितेवोत्तिविभागः कर्तव द्वुकंभवतिश्वनीक्षानादितः निद्यस्याः पाद्योहन्तिविवयेकालेकतेतेव स्याद् यहत्वक्षेत्रे संयोवपुसंवत्तर्यपुस्तभावतोवर्त्तते दक्तित्वकालवावित्तलेकतेवसंवत्ययानीवितयावाः।

भा के

118911

लार्शनायश्वीयमेणीर १९०त्रिवरू वार्विश्वकानं।त्वार्शित कोशिश्वास्ति लिकाशशः यवति देवः। १६०ने विद्वत्य प्रतितिन क्षेत्रिकेति विद्वति वि

रियनइतिसंचनार्मितंषष्ट्राश्नामुन्वते।लोषेऽविधिरितिडिन्कर्गाविशलोप्पर्याहेडिलोपांर्थपंचर्शार्यत्रमुनलिद्धन्रिकीपसि ह्या तिलोपोपंत्रसम्हः॥ ॥रुमुपाधायनपटपुनकैष्यरस्तिभाष्यप्रशिपचमस्प्रप्रथमयाहेपथममाद्वितं॥

गर्भा

1340

ार्यक्तिभूमिष्यानार्याति।स्त्रपदितानंप्रतिभूतार्यनार्यस्थितिकार्यः व्यत्यावर्षेष्ठियः विशेषे संनिवेशविश्वेषक्रीतेग्वयमधीनुस्थीत् अर्थनित्रियः विशेषक्षेत्रिक्ष्यः विश्वेषक्षेत्रिकार्यक्ष्यः विश्वेषक्ष्यः विश्वेषक्ष्यः विश्वेषक्ष्यः विश्वेषक्ष्यः विश्वेषक्ष्यः विश्वेषक्ष्यः विश्वेषक्षयः विश्वेषक्ष्यः विश्वेषक्षयः विष्वेषक्षयः विष्वेषक्षयः विष्वेषक्षयः विष्व

दशतादिशातः विद्यानाः योद् शर् खेवसामात्रवनान् पपतिः विशानार्वाद शर् धेवसामात्रो पपति। ।
ति वाततः कामस्ति। ति मस्तिमस्य विशेष्ठविषयः प्रसामस्य वित्र एकि स्वर्ते वित्र समिति । ।
ति वाततः कामस्ति। ति मस्तिमस्य विशेष्ठविषयः प्रसामस्य वित्र एकि विश्वस्ति। व

गड्डा गड्डा दिशतिमार्गामितिः विश्वति गृहेनद् यो देशतो। त्रभाननतु द्रभन्ते विना द्रयामानतस्य द्यस्य प्राणयात् को प्रनानस्य स्थाभावमार्गाने त्रस्य स्थाभावमार्गाने विकारमध्य स्थाभावमार्गाने स्थाभावमार्

विश्वतिम्बामितिकं कारणा द्वमनभिद्रितंतस्पनभिद्रिततात्रधानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्ययानस्मित्वयानस्मित्वयानस्मित्वयानस्ययानस्ययस्यस्ययानस्मित्वयानस्ययस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस

मानुवरिमाणिनीवंशितावीनेशन्नातिममानाधिका त्यसमसितिदिति। वन्यो माणिन वेदिति दे इश्नीवरिमाणं यससंघोतिशाति। त्यान् भा पत्रान्नविश्वतिः विश्वाता वस्यसंग्रस्तिसं वोत्रस्यवीमाणिनो संभवादिशकः मं ग्रतिसद् वोवेशतिन्नेशरादेन् स्वाधीसतावानिक्रवत्वयानित्रद्वन्यवा स्वाधीनक वाननुपदार् वाणिवरिमाणानिवंशतिश्वातिश्वाति संवादित्वस्य विश्वाति सालिनिवंशत्वाद्वीनिवंशत्वाद्वीनिवंशत एवतिदिवंशतिश्वत्वस्यापि धानेपाणोतिनवेष्यतिवंशतिभीसंबद्धितस्य ग्राविसंग्रस्य विविष्यः।

ग ३ र ग

T342

<mark>चश्यक्त्रतिथिच्हेति संघेपीष्मणितिर्विशस्तारान्ते के</mark>क्यानेनिसंघणेग्रोत्र धतिष्ठनेतुन नु दृष्णेष्णित्वासित्वयस्त्रात्र सामाणाविशितशङ्कर दृष्णामाष्मिधानात्र वितिर्वाभागत्मा विषेशतिर्विश्वयस्माणोतिर्वासमानिश्वर्णामान्त्रीक्षणम् स्वाधिकद्वास्त्रात्रीति त्रिप्तान्त्रोत्तर्भाष्ट्रीयस्त्रात्र्यातुमाद्वाक्षणेत्रीति वशस्त्रध्येतद्वादिश्वयस्त्रात्रम् विश्वयस्त्रात्रीति स्वाधिकद्वास्त्रम् स्वाधिकद्वास्त्रम् स्वाधिकत्रस्त्रम् विश्वस्त्रम् स्वाधिकत्रस्त्रम् स्वाधिकत्रस्त्रम्

वधाववनविधिन्नाः वधावविधवानविष्मतिः। द्वाप्रतिहेत्रस्माप्तिहितनात् वधानमाप्तितिकववनेत्रविधेविद्वाति। विभागाधिनामभिधि कर्गणा दे हु बुद्दवनिर्मिते बुद्दवनेत्राप्ति। समाप्ति वाप्तिकित्वात् वधावद्द्वादिषु समाप्ते । विष्कृत्वात् व् तिप्रातिवादक्तमान्त्र स्वाप्तिवादिकित्वादयः स्वतः भागिमातिवादिकानियास् स्वतः सम्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्व क्षित्रविद्यातिवादिस्यात्। स्वाप्तिक्षित्रस्य स्वतः स्व क्षित्रविद्यातिवादिस्य स्वतः स्व स्वतः स्वत

व्यानिक स्वानिक स्वान

113 611 MI-45 सम् ए पर्निः सस्मित्र वोर्षस्य नुवर्तनात्तम् द्वायः वीमासायनयार्थने नाषाय्तेनत्ति। नाति द्वासाय वीक्षान्त विकास स्वयम योजभने नृत्ति द्वायोजम्य प्रमास्य द्वाये द्वाये द्वाये प्रमासिक्ष क्ष्यामित्र विकास क्ष्यामित्र विकास क्षय द्वायोजित्र प्रमासिक्ष क्षये विकास क्षये विकास क्षये विकास क्षये क्

समु त्योवंशमा६वोभनिकतिकिंवक्तवित्रम्यादिकवामनुव्यायांमायते।सयस्तिवक्तिसंवःसमूह्यसुत्र यह्नन्यांतांमगतिवंशमा ६ वःसमुद्रावेसंतःभाववःवनाभवंति।भावववनाःसंतोगुगावचनाभवंतितिःगुगावचनाःसंतोश्वविशिष्टामवंत्रवेर्तुगावचने।स्वतेषु चत्रेषुकदाविद्वागःगुविविशेषकोभवति।मधयास्यकःचढ हेर्दानकदाविद्वागिनागुगोवपदिश्वतेनस्यवापदस्यास्य हिता।

दिशिष्टेराशतेसंग्रेवन्त्रामामान्यकामन्तिः भावश्लेगात्रधात्रमात्रम् वात्रभावर्त्त्रभावायव्यापानादिभावः प्राद्धयः एवमगोपि धार्यः प्राध्ययन्त्रमात्रभावः प्राद्धात्रभावः प्राद्धात्यः प्राद्धातः प्राद्धातः प्राद्धातः प्राद्धातः प्राद्धातः प्राद्धातः प्राद्धा

सम ॥ ५५%।

134

द् शर्षे विदिति स्रस्तिम्भे विदेवः सप्भांताः स्रवेणायी द्विताः स्वित्ववादित्ताः त्रित्वाः स्वित्ववादितः स्वित्व । सद्यतः विद्वित्रे निव्यतः निव्यतः निव्यतः स्वित्ववाद्याः स्वित्ववाद्याः स्वित्ववाद्याः स्वित्ववाद्याः स्वित्ववाद्याः स्वतः स

तः तत्राव्यप्रियाग्रद्शताविश्वितिर्शेष्यतेद्शतोविशितिग्रियाभ्यत्वादिवाहत्त्रयेविशेष्यतेगर्गविशातिग्रियाप्रवाहतिविशेष्यतेन् स्वितिर्गरेनशायिवाहते येशोक्त्यविशेष्यतेनत् युक्तत् गुणोनत्वतमवेतंगामामानय् काणशोक्ताविश्वियिक्षणाभगद्वनगरिवाद्यभविगिति।समुदायाभियाने गुण्यप्रियानेवे त्यर्थः तत्रसमुदायाभियानेनत्येकत्वानिद्वे नेकवचनवितिसामध्यत् पृहित्त् एववचनदेवः।सामानाधिकारापृत् पहिद्यस्व सद्विभावः।तंवचनदेवेवहि तदिन्युभाष्यपहिद्यतिः॥ गा हु-

विश्वसार्यः पुनिपित्रपारत्यतेयां स्विभित्रातार्यः क्रवयान्तताय शतस्य पुनिक तार्रक वर्गतायाय तिभावः पिरातीरिशतपः शतिशतायाति तुपन्य यात्र वशायामक शेरोमवीति आरोधनपिति पनार गोता कोशलात् प्रदेशतात्री योगातंत्रमञ्जात् गुणातं यथायुः द्वीपितः केष्टितीन सेट्यान कोशतिक् के वश्वसामाति द्वारामेर्का मुक्तमान मितिक यायाद् वाप्तवं द्वारावं वेत्रसामा स्वित्रसामा स्वित्रसामा स्वित्रसामा स्

विक्रमार्यः पुनरंभुवरंति। स्त्रोविद्याणवनमान श्येद्यातास्याधिक सुनुवर्त्तते गावा वरंतु भा स्वयं हे द्वादिवादेवता यावं ते के ते वाशितास्य वित्रोत्वे हे विक्राणक्षम् का दित्र वाश्योत्वे के विद्याणक्षम् का दित्र वाश्योत्वे विद्याणक्षम् विद्याणके विद्याणक्षम् विद्याणके विद्

गावै धर्मितिमवं प्रातिहेत्नायमभातिहर्का ध्वमानयेत्नुके मगाहिट्यान यनात्रि याचे प्रतिधने मुसाविधने मुसाविधनाति अन् सर्वास्थ सत्यमुसारत्य साथार्वा साथार्वे विविधिते सामित्राति करिति हा भिवानात्त्वतस्य से विवासाना मुद्दानं स्वतः करित्य नामे वेदक्रीनिव भाषाबिद्द पुराह्मिता अस्ति शिक्ष स्वतः अस्ति स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स कानीति तीयाविधानातः ॥

श १९०॥ सम

1346

धिनीते र्वनिमिति सम्रायलामितिहत्यादनंतने देव स्यापिद्र त्यानियने प्रकामिति श्रायाना विश्वास्त्र विश्वास्त्र स्याप्त स्यापिद्र त्याना प्रकामिति सम्रायलामिति सम्रायलामिति विश्वास्त्र विश्वास्त्र स्वत्य स्वत्य विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र स्वत्य स्वत्

द्यः कि येते इद्म विवंताताय को वस्त संभवाद्यानय वाना स्वापान स्वापान

म रहा।

देतिहार्द्धस्थित्व व्यक्तिनियाद् संप्रमण स्विश्यमं सिश्यम् वितरणात्रायत्त् एये कृति वृत्ति स्वित्राय्यात्र स्व दिल्हार्याद्धस्य स्वित्र स्वत्र स्वित्र स्वत्र स्वित्र स्वत्र स्वित्र स्वत्र स्वित्र स्वत्र स्वित्र स्वत्र स्वित्र स्वत्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वत्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वत्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वित्र स्वत्र स्वित्र स्वत्य स्वत्र स

नियागिक स्मानमात्मा व अपराध्यापकः विकारितियाद्वाधिकारितां व स्माने स्मा

गरशा

134

बनन्ति ।तन्त्रभिक्ताः वित्ति विवेदान्त विवादि साधिकार्यः । स्वित्ति । स्वित्ति । स्वित्ति । स्वित्ति । स्वित्त वित्राम् ।तन्त्रभिक्ता वित्रभूतव प्रयुक्तान्तुमुखा वीचित्रभ्यतम् भीगामुख्यग्रिभावतन्त्रमञ्जाने १८तृयञ्च यत्त्रहितिय स्वतन्त्रमित्रारिप्रस् वरुषातेतन्तुम्बा विवेद्यमेशाम् परि १८स्यान्यवा स्त्रिणतिस्थातिवर्षति । स्वत्रम्यात्रम् । स्वत्रम्यस्ति । स्वत्रम्यस्त्रम् । स्वत्रम् । स्वत्रम्यस्त्रम् । स्वत्रम् । स्वत्त्रम् । स्वत्रम् । स्वत्रम्त्रम् । स्वत्रम् । स्वत्रम्त्रम् । स्वत्रम् । स्वत्रम्यस्यम् । स्वत्रम्

वर्तानिमाधस्त्री।प्रति देवातकार्वितासप्रसंखानेपृत्तिनिकार्यातकार्यादिवात्रप्रसंखानेक सेव प्रत्रक प्रति विजयोदशः त्रीनिकार्यादिवात्रप्रस्थिति व्यानिकार्याद्वी स्थानिकार्याद्वी स्थानिकारिकार्याद्वी स्थानिकार्याद्वी स्थानिकार्याद्वी स्थानिकार्याद्वी स्थानिकारिकार्याद्वी स्थानिकार्याद्वी स्थानिकारिकार्याद्वी स्थानिकार्याद्वी स्थानिकार्यात्वी स्थाप

तिर्देशर्तर्शर्धसायननाभावात्रिर्देशकार्वकाणार्तिर्देशः परस्तितशेषासकतेताति उत्तार्यतित्रः भाषकहराष्ट्रीश्यस्तकेवनीतिप्यतेन तुनिबार्यप्रतिस्थायकायाननात्रीतेषत्रीतिभावः तुगयणितिते यत्तिवशेषम् निगेवसवायन्ति व्यास्यतियः ज्ञानस्त स्त्रीमास्य उभौनावितिस्थनत्रसात्रियोक्तियायास्र नुष्यास्य प्रवोशकर्तते स्वन्तितियमानोहेवते हे नेनकर्ष्यते यत्रवतितस्यापित्रययानिर्वतिकर्तते स्तर्वे तर्वेभाषकोर्तायथानास्य स्थानस्य सम्बन्धति स्वनिधानादितिस्योगवित्रययानकेव प्रतिस्थापनित्रययान्।। गा-क्र-

उत्तराजकारः मन्यार्थसमये स्वापाताः प्रत्यविभाग्यत्ते नेत्रमुचिनेतिसप्रधेषित्रक्रीत्तरमाष्ट्रियोपातातृत्रीययोनम मुद्दिनायोनपाटः द्वित्रपार्च साक्षेत्रस्यकार्योत्रवास्यक्षात्रकारम्बद्धयोगपातकार्यस्यात्रित्रपाप्तनारम्बद्धया त्रीत्रपाप्तमायकार्यस्यत्यक्ष्यत्यपाद्धः प्रत्यवाधाप्तीयस्य द्वित्रपाद्यकार्यस्य स्वत्रपाद्यकारम्बद्धयान्त्रपाद सक्ष्यनेत्रतः प्रत्यविद्यतेस्य ध्यष्टेष्ट्रपात्राम्बद्धयान्त्रस्य वात्रस्य वित्रविद्यात्रम्भावस्य स्वत्रपाद्यकारम्बद्धयान्त्रस्य स्वत्रपाद्यकारम्बद्धयान्त्रस्य स्वत्रपाद्यकारम्बद्धयान्त्रस्य स्वत्रपाद्यकारम्बद्धयान्त्रस्य स्वत्रपाद्यकारम्बद्धयान्त्रस्य स्वत्रपाद्यकारम्बद्धयान्त्रस्य स्वत्रपाद्यकारम्बद्धयान्त्रस्य स्वत्रपाद्यकारम्बद्धयान्त्रस्य स्वत्रपाद्यकारम्बद्धयान्त्रस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य

उन्नाष्यमा ।। शाहत्यकातोकानिमानस्यनकोताप्रदेपारप्रसंस्यानकर्नेयोगाप्रियमा किताप्रियकार्यावयोगियव हरू पिनेमनानेमलययेनमाकिकोत्तम्यावक नेमलये केने मानव्यक्षित्तमान्य किताप्रस्थानमानिक स्थानक्ष्य केने स्थानक्ष्य कियान्य विकास स्थानक्ष्य क्ष्य क्ष्य

बाननीदिनायानिर्देशःसिदंनिकिनेतप्रसायाधाक्षेत्रतोषेतिनाद्ध्येचनुः व्योगत्यस्यान्यस्य विव्यापार्थप्रसाष्टर्त्य वीःनाद्ध्यीदिनिः श्रेनाप्तादि श नाञ्च अवसामर्सा बानपुद्वतीदिकानसाचिनस्यायोगेमृतमादिनोस्तप्रसाधनीस्यायोगस्य स्वाराधिकत्रयहिनियानानस्यार्धनास्य

1000

ञ्चवपाञ्चनंतर्त्वति।एवतः।देव्यप्तिति।विष्णतपित्वर्थः।वनहित्रपापिकविर्तुविर्विष्णवण्यदितायोवेत्वर्भत्रेतर्र्श्वतहित्विकञ्जिर् नेपरि तर्कःषष्टिकाः।विद्वत्वनतप्ततेत्रपेकववनंतरपापिपष्टिकशङ्गकोके प्रवेगान्तत्त्वप्रद्याणिति।चिरित्रिपाप्यंतर्भत्रभूर्थितेयामानस्य धानविशेष्येव प्रवेगार्थः जनप्तिभागारिति।लोकेस्वार्थप्रयुगमानागश्चनंत्रात्रप्तत्वपात्रप्रतेनपतिगार्थनेत्रपति।।।।वर्रपाद्विदेस्त्वप्रवापितार्गि

स्वराप्तिहंस्रा। स्वरिकाः। ॥यिकसंत्रायहकादिए वः।हेवाविजानायाद्द्यमञ्जूतक्तिग्रात्वरात्वर्थः। देव हुङ्गानावशे। स्वर्याप्तिहंस्रोत्वर्गते। भविकाः। ॥यिकसंत्रायहणायिकसंत्रायहणाकत्रियान्ति। अविकार्याः। ॥यिकसंत्रायहणायिकसंत्रायहणाकत्रियान्ति। स्वर्यान्ति। स्वर्यानि। स्वर्यान्ति। स्वर्यानि। स्वर्यान्ति। स्वर्यानि। स्वर्य

भिद्रमायासप्रयोतकालवानिमेल्पितयसर्थेरन्।भर्यतिवद्धारं विद्रापति।मासवद्धार्यप्रसामिको वद्धानाराः व्यापति। व्यापत्याः कालविने से तिवस्यथेवस्मवतियत्तर्स्पति तिर्देश्चेद्धाने वेत्रद्र्यति वेतर्द्धाने वर्द्धाने विद्यापति भ ५ 3 H भा-कु-॥

वनतार्तिः चर्गामनु संनंतन्ति वाविवयमितिभावः महानास्त्रोजनमितिनि गत्वि अनहरे वमहानास्त्राशहो वतेवन्ति । दिन्दि कर्गामधानाना शहे विवस्तानाम् । शहं चैन्ने वाय सितिनोपेनहण्याहरूनाता अध्यनतार्थक हतिवन्ति विषयेवधि विवस्त्र विधायनार्थि । वहि होवनिते। वहि विद

रिशतंवर्षाणिवतं स्तिवतिवेहं दार शवर्षाणिवतस्यान्त्र नातुम्ब्रीतितेत्रभवस्येयाण्यिदः तस्तिदिगोस्तिनवयस्तित् प्राणोतातिषु वर्णाविधिः सामान्द्रितस्यापापिः समुद्रायस्यानानवानिमान्तरं तिष्णभावाचे के नित्रपथाकः विविक्तानवते एत् र एतादुत्रीवयापे तेस्वनिद्धाः सम्मानिमाद्वः॥ शम ॥ २३॥

1555

तस्याःचायवायस्मापितियत्तेभ्यर्तिरहुवचननिर्देशात्तनस्ययस्याभावात्तस्यीपियाविभ्यःप्रस्यो जलतर्तिप्रयाः संजीप्तकः सर्वनोक्रयप्ति दीः यसिद्दनोदेवतेयत्रामुखार्रतिभावः यत्रवेतियुद्धवचननिर्देशाधरशक्ताप्तवरम् द्वातृत्रवात्रम् वस्त्रतिर्वहुवचनन्यानुयः होतेष्रवती

तसद्धिमा प्राविभः॥श्वाखायहणं निषंधातसद्धिमा प्रतिभद्दातायतः यात्रोने यह वसंत्रीपृतकाः यसासत् उत्त तिःस्यातः श्वाखिरोपिकः एजलिकः यश्चता यश्च शहोति नावयशिकः पात्रपत्ति कः । १६ वृत्तात्वयं वैदिन कः श्वास्याय ६ रोषुकः कि यप्राति न दोषेप्रवितेषे व से तीभृतिकाः यशान्य चनसंसापृतकाः यशाः यशचयत्ववृत्ति विश्वसारित तद्दाखापा श्वासिद्धं प्रविति॥

तिभावः। चारवाग्रह्मार्तियेवतंत्रष्ठिद्पप्रसिद्ंशवक्षतेप्रवेष्णव्यप्रवितः। तः।

भा के

HISSH

तत्रवद्दायतेकार्यप्रवरताकार्यग्रह्माप्रनर्थकं तत्रभवेवह्ततत्वात्।कार्यग्रह्माप्रवर्थकं कार्यातत्रप्रवेनश्वतवात्यद्भिमातेकार्यप्रवि भवेतद्भवित्तत्रतत्रभवरत्वेविद्देवकेषिदंभवान्कार्यग्रह्मात्रव्यताव्यत्वपुर्वेद्ययोग्यद्भाष्ट्रव्यत्विकार्यस्थायत्वन्यात्रव्यविक्रविक् वयद्यमात्रहायतेत्राक्ष्रत्वाह्वामात्रव्यत्वात्वात्रव्यक्ष्यत्वात्रव्यत्वात्वात्वात्वात्रव्यत्वात्वात्वात्वात्व कार्यावत्रायत्राय्वताष्ट्रवाहिवामाविषामात्रव्यक्षात्वाद्वद्वयात्रव्यत्वात्वाव्यत्वात्वाव्यत्वात्वात्वात्वात्व

त्रभवरमनित्रविषद्धिमधः भारतप्रकारीकोमासाविधेशामवतातुकः एवंवर्रिनिः यसविध्यविश्वनरस्यानं वसित्रदेशां वीनविष्ठधोप्रशेष त्रापृष्टीविकंभक्राप्तिस्व वास्त्रविद्युद्धः स्वकानसम्बन्धानुकतुष्वस्यविद्यस्य द्वितन्त्रपुर्वते। पारवानवनात्र तर्वकार्वप्रद्रमाप्तेव वास्त्रिकस्त्राप्रमारवात्रपाक् वनेः संस्वाप् वृष्ट्रानाप्ति वचनाद् योगीत्रव यगेर्द्शानवेदिकारेविकारियामार्वमात्रमा

URSU HD

1354

ब्रणाश्चाप्रकाराहितवकाराविष्ठकाराज्ञात्राहिष्ट्राहिष्ट्राहिष्ट्राहिश्चह्यकारेतवकाविर्देशकार्यव्याप्रवित्रवाहर् श्वमाश्चायते। ।।श्चरुप्रध्यविष्ठवस्यकेवनस्यपूर्वपरेनसंवेद्यामकात्साप्रकातनंतगर्द्यास्यातिसर्वःप्रयाननप्रसाहरविप्रप्रोपे

बिन्युसमाह गुनुनादिम इतिसाह चर्मा दिस याने सिद्दे में दिव क्षेत्र प्रमुख्य वसानि हर चेत्रिन थाने।

भा-क्ष-

कृषाम् कामागारितियान्त्रवित्तर्भेत्रवेदञ्ञः विद्वातसूर्वित्यातम् योनक्षित्रवित्तर्भात्रः स्वादित्यान्त्रे विद्व विद्वाद्यात्राद्वित्रयान्त्रे विद्यात्र्ये विद्वाद्यात् स्वादे विद्यात्रे विद्वाद्वित्यः स्वादे स्वादे स्वादे विद्वाद्वित्यः स्वादे स्

हकामारिक राष्ट्रकामामित्रामना चर्च संहन्त्रको मानाएकामामित्रामनम विकित्त स्वामं ग्रह्म कर्माम् हन् महनः सन्वर्य वर्षा इद्वाहिष्य सेत्रको सार्वित रूपमानि इद्वाम् द्वे काम्य स्वामन स्वामि शोरिति यद्ये स्वतः स्वामन स्वामन

वबहिनतेत्रतार्चि हमियः वार्यतव्यवि व प्रियादः भाषा कार्यावित्वातंत्रतार्चित्वा ह् १६६ त्रितिकी पातेत्रहामानकानशृद्ध यह तित्रताव्याप्यतत्रतार्चित्रवार्वे शोनिपायते सामनशहणकाना ए ककालावयित्यामानाकालिकः व्यक्तिमञ्जनित्रशेष्ट्रकः सिव विह्नकालनात्त्रात्यकालनेवि वेत्ववार्वे स्त्रोत्वे प्रति विद्यादेशीतिपात्रवाद्यां प्रति क्षायत्यायत् व्यक्ति व त्रव्यवत्रिवात्रत्वति व्यक्तिक्याकालिक श्रवित्व प्रति विद्यवित्य विद्यादेशीतिपात्रवाद्यां प्रति विद्याद्यां विद्यादेशीतिपात्रवाद्यां विद्यावित्य वित्य विद्यावित्य विद्यावित्य विद्यावित्य वित्य विद्यावित्य वित्य वित्य वित्य वित्य विद्यावित्य वित्य वित्य

गम् ॥२५

1356

तृत्तुल्याद्द्षयुक्तं व क्रीतीक्तमञायुक्तं यक्ष सृतायासमधीकि यावेत्वा अवतात्व्यवेत्तते वासमधीनिक्ष वास्यावेवतद्युक्तं ।।

वतः विवादमानं सम्बत्तिकि वातद् तो एतंत्र प्रेरात् कि वाराणामितिक्ष नात्रायानां नात्रायमाने विषये प्रभाव विवाद तेत्र तो एतंत्र प्रदान कि वाराणामितिक्ष नात्रायामितिक्ष नात्र वासमितिक्ष नित्र वासमितिक्ष नात्र वासमिक्ष नात्र वासमितिक्ष नात्र विष्य नात्र वासमितिक्ष नात्र वासमितिक्ष नात्र वासमितिक्ष नात्र विषय नात्र

भा-कें-

त्रेर्युक्तं प्तर्यस्त्रेशस्त्र ग्रह्मस्येषु व त्रेता वाद्याः स्त्रियोषे रयः यूर्शिनात्रात्र प्राप्तात् स्तर्य ग्राकार्यात्र स्त्रतामायोदिनोजाति व स्राप्त्र सामगोरः यु वाचार् विगमः कविलक्षेशश्विरकानयम्बरुत्वे वास्त्र स्त्र त्राति प्रमुश्येषु वशृद्यक्ष नाः स्वयवे स्विवत्रेति।तस्य सापूर्ववे वालाः एतो पंचालाः तेनं मुशुक्तं स्त्रुल्तानीलः सःस्रही।।

त्रवर्शनितवंत्रकार्तितात्रविशश् को नर्भनन्त्राव्यंनात्रयं पृथिवाला एतसम्हावस्त्राग्रवार्वप्रसम्हावस्त्रभावस्त्र तात्रिक्षानं शर्मनामुष्यकाशश्चार्यकेवस्यानिमन्त्रप्रसमानपृश्चिति शर्मानाधिकारणयान्यवस्यानस्य स्वरावस्त्रतिहर् हात्रवक्षामान्योतेलम् ऋतितिवराद्वत्रातिश्वराद्वात्रम्यात्रप्रस्ति नेत्रस्य क्षेत्रतिदेवस्य स्वरावस्य स्वरावस्त्रविभाग्यात्रस्य स्वरावस्त्रविभाग्यात्रस्य स्वरावस्त्रविभाग्यात्रस्य स्वरावस्त्रविभाग्यात्रस्य स्वरावस्त्रविभाग्यात्रस्य स्वरावस्त्रविभाग्यात्रस्य स्वरावस्त्रविभाग्यात्रस्य स्वरावस्त्रविभाग्यात्रस्य स्वरावस्त्रविभाग्यात्रस्य स्वरावस्त्रविभाग्यस्य स्वरावस्त्रविभागित्रम् स्वरावस्य स्वरावस्त्रविभागित्रम् स्वरावस्त्रविभागित्रम् स्वरावस्त्रविभागित्रम् स्वरावस्त्रविभागित्रस्य स्वरावस्त्रविभागित्रम् स्वरावस्त्रविभागित्रस्य स्वरावस्त्रविभागित्रस्य स्वरावस्त्रविभागित्रस्य स्वरावस्त्रविभागित्रस्य स्वरावस्त्रविभागित्रस्य स्वरावस्त्रविभागित्रस्य स्वरावस्त्रविभागित्रस्य स्वरावस्त्रविभागित्रस्य स्वरावस्त्रस्य स्वरावस्त्रविभागित्रस्य स्वरावस्त्रस्त्रविभागित्रस्य स्वरावस्त्रस्त्रविभागित्रस्त्रस्य स्वरावस्त्रस्त्रस्ति।

HA THE

1358

१९१रायितवार्षम्यभृतश्च विक्रियात्तार्थावितेनत्नाः तिसंप्रतिकियात्भृतपूर्वगित्यभृते । सिन्तिस्ति वित्रतिष्ठकेनयशेषानि विस्ति । सिन्ति । सि

मा-क्षे-

त्रेयहायहतिगाकासिन्नव्यर्थे विशेषितेसा प्रकारिभयोर्विशेषितमा सुमयान सिम्नतीर्भति सहशक्ति वर्षः यथातु नायगिळ नित्रेट् यविशेष्यं वन्ता हर्य वर्षात्र् तर्वति (किनतित सुन्यसुन्यतेत्रतः प्रत्या कविशेषितेसा प्रकार्त्व व्यक्ति वर्षात्री विशेषिता अर्थतिन स्वात्री वर्षः व

नेवरोवःयनतुर्लेकियावेकाभवतातः भनेत्वयावसंपिततुंले।यदिवयः तायासमानायोविकि याप्रस्यायेविकि यानतक्तःसंभविति यय वयुन्तः पन्न न्त्रायासम्यक्तियावेकाभवतात्वेशनन् नो क्रेयनयार्थेन्यविशेवितर्तितव्वकोदोवः त्यासमर्थाकियावविनः ग्राणतुर्लिव यत्य यः प्राणितित्युन्ने तत्वे स्टब्लेन्युने याप्त्यार्थितियाने तिवर्षे वापन्य स्टब्लेम्य सम्यक्तियावेकाभवतीत्वयान्य सिवर्ते तुर्वेयदिवतः तायासम्यक्तिविक्तियाप्तर्यार्थिकियानते तृत्वेयविकियानते युन्तर्वस्थायः प्रविक्तियावेकाभवन्ति स्टब्लेम्य

तुल्या नातिक्रियानुन्यमध्विष्टात्रस्य निर्मन्य स्थानाति यथ वितिष्ठ में क्षेत्रस्य वित्रम्य स्थानिक्षेत्रस्य धे केपुनिर्धित उक्त स्वर्धी हराह योगिय शत्यनाहुनात् यक विवयः प्रक्रः बीतेनति बाहेनवत्य बीत्र यक्षेत्रस्य स्थानिक्षेत्रस्य प्र ना वेतेनिक्ति येत्रनेयो ४ प्रदेशीर्भनिविष्टाक्षित्रमानुन्यक्षित्रयम् न योक्ष्तपर्यो कविष्टानिक्षक्षेत्रस्य स्थानिक्षित्रस्य स्थानिक्षस्य स्थानिक्यस्य स्थानिक्षस्य स्थानिक्सस्य स्थानिक्षस्य स्थानिक्षस्य स्थानिक्षस्य स्थानिक्षस्य स्थानिक्षस्य स्थानिक्षस्य स्थानिक्सस्य स्थानिक्सस्य स्थानिक्सस्य स्थानिक्

गम् ॥ २ ३॥

1350

चिवितियतमार्चिदिशेषमाप्त्रे मुर्चितियासधामनस्मानःसन्नम् सर्वस्तिस्थानस्मिन्नोवित्रावित्राणकोःनावप्रसंत्रापित्रविवयतेपत्रविति निमसंस्मानुषारानात्रस्य युप्तितः चय्यनस्मात्रातामारहरू प्रवेचाच्चरतिभाव्यनास्मित्रवराज्ञियायने वित्रवित्रविद्या वित्रियपर्द्यवेगाःमङ्ग्य चिविशेषसापस्तिम्तुत् पूर्वमितिवीद्भप्त सामित्रव्यक्तिनवित्रयावतः स्ववत्यपत्रस्तिकियाव

चित्रवंत्रा यद्धियारो तक र्रे वी प्रवति किया या प्रप्रवनिंग प्रेरण्य भ्यात यी श्यते॥

त्ती यंत्रत्रात्त्रत्त्तंत्र्वभूतसंष् बीश्रयातम्युकंदित्तयेतुपक्षिकियागत्त्रम्यार्थिःसात्त्राह्नतियोगतित्रधार्यनिगस्यावर्थीभिभाषता र् ययसंग्रार्थिनतेःगरःकर्त्तवस्योत्रायारसामध्यावस्त्रवावितेयपसंग्राप्त्रवितःत्रहेतिस्त्रत्त्वम्ययाधीनशयाम् स्वावह् माहेक्तिपार्वतेम्सारश्यवित्रस्थितन्त्रीकियगीम्त्रियसयाभावः त्रहास्त्रमावित्रतेष्ठितस्यातम्याधीभयवित्रवित्रशक्तवस्त्रहिमयनेगिकि यायोगितिर्विधायसहोतेत्रहृष्टिमयनेयायभावः विवाद्यस्त्रवित्रस्यस्त्रवित्रस्यस्त्रम्यस्त्रवित्रस्यस्त्रस्त्रम्यस् भा-के ।।१८॥ तन्नातिमधीनित्र नाथि।तियात् तायात्येवेवयोग् सर्विवस ऋषीः वामाः यथावाद्वायाः वागित्रात्वात्यात्रेव साधिववर्षात्व हात्वात्यं राष्ट्रियोगः स्विवस्त्व साधिववर्षात्व साधिवयं स्वत्य साधिवयं साधिव साधिवयं साधिवयं

यायहर्गामवातुन्मामः वर्गारीय पनिवन्न वितस्तिन् सिपमाम्माम् व वास्त्र लोनयायायायायाय वर्गार वर्गारीय विवादि व वत्र तर्थः विवाद व वास्त्र व व वास्त्र व वास्त

॥ ३ ≈॥ सम

1362

ए वंतर्रितिन्ततायात् क्षेत्रवरविप्रेममर्वनापनार्युविततः ताचातार्योतिर्तनेत्रीतस्त्रमधिर्दे क्रीतापवित्रेमविवयेभवतावयोगस्त्रमधितः ताचा बुने यातर्भिनासीताय्योर्देविविदेवनामिवेनर्याः नवस्मित्रयोत्रनेतायकंभवित्रयन्तित्रसम्बद्धारावस्त्रयोत्ततं मधुणपामिवस्रयुग्धनं पार्टीन बुने यावसर्गनारीयाकाम्ययोवये वृत्तविकस्मिविहितसम्रमेतात् सम्बद्धानिक्तिस्त्रापनात् सम्बद्धानिक्तिस्त्रमानिक्ति

> एवंतर्द्वित्तरे सित्वर्दिवराहेन वोगेतप्रमासम्बात्वर्गासान्त्रावयता नार्यः अवतावराहेन वोगेस्यमाति ।किमेतस्य ज्ञावने प्रयोजने देवेष्टिवना प्रयाद्धां गोष्टिवना प्रयाद्धाः विकास स्वयं गोग्यवन्त्रा भवति। ॥ ॥

स्मात् एवंतर्हितंत्रेणात्त्रत्र ६ यमुनाएसमितिभाव्यकाराभि प्रायः तत्रे केनस्त्रेणात्मन भागविहितवृद्धानप्रमयः नाहितिर्विधीयतेहितायेन विवशस्त्री गेतन्त्रेन्त्रसाद्यात्रीतस्त्रमाविधीयतेस्त्रमाव दामानाधि सितन्त्रेनत्रप्रतिमस्यतमहिनेभानाधिकार्गदीवधीननाध्यते॥ मा-कु-ग

तर्द्वार्तिम् द्विति इत्ति पाञ्चलाम् वर्षतेते विद्याणकार्द्वाणकार्द्वाणकार्ति । स्वाप्ति । स

तहंहीतिप्रधीविद्यु वातानीन्तुनेवाकि याचेद्रितिशिविद्दिं।निविधातीत् तीयासप्रधीनवयरायेनकति विक्रयापनः क्रितित रायतेच्यः तावतेहरूपुनिद्दितायासप्रधीः राजाहियोकियायाप्रदृतिकत्रिपितिन्त्र वलाधानेपात्रच्यायतेवार्त्नातवरूपान ई ते एन हजवात्माणवर्दित्रीता

गाउ हा। सार्थ

10000

ाउपमर्कातः ॥ सर्विषद्क्षभितातिभातिभित्रधानश्चीनभातस्तिभातःधानुँ वैश्व हतिन भविप्दणमेतोत्ताविषयद्वानस्यादिनिभावयेनाभित्राविषायश्चःतिम् विकर्तुमादाशहेका देशिनगदिवित्रमाद्वायाप्तवीय्वउपपनतर्दितामक्षाध्मातुस्द्वितोत्तेष्व साञ्चविकातरं त्यवैशस्य धनःधानुँ वैश्वरणहेका देशिनक्षयं स्वकृतये उत्तर्वेष्ठ विद्यास्थानम् विकर्षयोगाप्तवश्वरण्योत् स्वत्रद्वित्रधातुः शहेका व्यवस्य स्वतिक्षयं स्वतिक कार्मिद्वपदेशस्य दुविद्यास्थायस्य योष्ट्वितेषातुं धीत्य विकर्षयः विद्यास्य स्वतिक्षयः स्वतिक्षयः स्वतिक्षयः स्व प्रसर्वे कियाविश्वराक्षयः शक्तायोत् स्वतिकृत्यायिविसायमानस्य नेत्रस्य विवादस्य स्वतिक्षया दिलासंयविसायमानस्य स

उ १माण्डिह्सिः सर्थियहोतिष्रभर्धने प्रमाति छे. दिस्रधानानिनेने जानाधानुँ रेशहः शहे नार्यसानेभगा हे थैं को प्रीत सर्धने का पुनर्धीन थैं कि बाह हे तहिष बोजने उजा पह नो वे प्रधानि साथे नाथानु करो थीं प्रधानि का पुनर्की तु हो गर्धा साथने कि हो ने प्रधानि साथ ने स्वयं प्रधानिक स्वयं स्वयं प्रधानिक स्वयं प्रधानिक स्वयं स्

र भीतसाधनशहेनानशन्ताधारेह्थ्यंविनस्तितंत्रहत्तानुद्वरहितृहत्वस्त्रन्तंत्रक्षेत्रः व्यवस्थान्त्रविनतित्रतित्रत्यविधापसानहस्तर्धः हो। नत्रत्त्रामोनित्रप्राप्तरना येथीत्तासकीनेर्श्यस्तिविशेषादि धायमानी महतिसासन्त्राहियायसन्तर्यस्थानपरसर्वे यथीत् नत्रत्ने वासकी तत्रकृत्यं वितिह्यसंस्थायनेतेन वेषसंस्थानेनविशिष्टाचैविषयेसाधितहस्तर्यकोत्रोत्तरस्थायस्थायस्य वितिहस्त्रापुरस्थायस्य वितिहस्य त्रमान्त्रवर्गनेति। स्रमुषार्णा नेप्रमुक्ताराणे प्रमुक्तानि प्रमुक्तानि स्थानि स्थानि

मा के

113011

तत्पादान्ततेनाः चित्राप्तातेन ने हिम्से व्यवस्थात् । वर्षिकं क्षेत्राची वर्षिकं क्षेत्राची क्षेत्र विद्यान क्ष वनाहितः योगोविशेषविहित्तेसामानविहितोनन ने विद्याना । वर्षे वन् वा वर्षे वर्षे विदेश योग ने ने ने निर्वेश प्रति स्वृत्ते प्रतिक्रिया व्यवस्था विद्यान क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र प्रतिक्षित्र विद्यान क्षेत्र व्यवस्था वर्षेत्र क्षेत्र क्

सा चलाहित्यासान् स्वार् ध्वेषानसंशङ्गात्न त्रात्त्रजोहर्तान धानात्यता वयत्रीतिपाक् भवनात्यति स्वप् परकानात्ततलप यहि प्रानिनाहिषिः समान हे शोनज्ञानात्य वैः॥

1366

स्तेत्रेवनजानामः खप्वार्सदेशाखप्वाराभवंताति। ऋषिनाकुत्रमृतत्।। एता वयनायंत्रस्वितिन्युनः यूर्वेविस्पातं प्रशेव एवंतर्हि वस्पते। सा वत्तारित्तन व कार्कर्रणस्ययोगनंत्रन्त्रम्या पविसापतेशाभवताति। तस्याव वस्त्राभि प्रा वार्रिखति प्रसं गः तस्याव इति अभिप्रा सारिखति प्रसंतो भवति। इति जानेति स्विध्या यो देवदनस्य प्रोरिकेस्योगनेनै येनो नावसिनो भावाः ।। प्यः। ।। प्यः।

खणानरनेनस्मानोनत्रलं भेषद्वः तथावनार्भतीय्णावनन्याल्यारिशः कर्मणिचित्रयान्यः तिर्विश्वसंव दल कर्मा श्रेतापारानाय्यद्धः तर्मा श्रेतापारानायाप्र रणनस्मानेक्थान्त मिणानत्रलानार्भतार्भतार्भनाशं कर्नायेष्ठवं तरिति दशहेनप्रकार प्रावेशः तिथातिष्ठ तस्त्रवेषे वास्यास्यते। स्वाप्त प्रापारिश्चितियनाष्ट्रात्रपत्रतिकार्भतिकार्वश्चेष्ठात्रव्यविष्ठात्रक्षति स्वतिकार्भविष्ठात् विष्ठात्रक्षति स्व मा है।

वस्त्रविद्यानाभावित्रवाभवाभिषाशासामानाद्व स्वर्वित्रमा स्वर्व स्वर्वित्रमा स्वर्वेत्रमा स्वर्वे

() देश ()

कः निवानिसंभाष्यर्थभित्वभानियाचे निर्वेशस्त्रिक्ति संभेधस्त्यक्ति वृत्ति विद्याचा विविद्याचे विद्यानियाची विद्य व्यवस्थानिसमेहरू वृत्तानिस्त्रामा स्वति स्वानिस्त्रामा स्वति स्वानिस्त्रामा स्वति स्व

किंपुनर्द्वनेतुनर्गुमाः शहस्तर्शहर्ग्यसम्भागामात्रामात्राम् कं।किंपुनर्गछ हारिभोर्माहोतिहन्ममुमास्यावेषावार्वेशह विवेशक्रिनर्ग्वावयतित्रामन्श्वरिभोर्विति।सन्य छ हारिभोर्वे नहम्युद्वलभ्वते।वशोः वन्वविशितिनस्पव्राप्त वेसतस्याम छ हारिभ्यउपलभ्यते।सम्बद्ध हारिभोर्वोनस्य मानगर्यातद्याः॥

प्रतिष्ठानेत्रप्रसारितिबुद्ध धापिभक्तात्रिय धैः एतेनभा गानां प्रास्त्रा व्यवधाननव्य धानात्वातु प्रसिद्धि धाएमा अवः प्रतिपारितः नन्य विभागत् से वोतानिभिक्ता बर्धा बद्ध व्यवधिना शास्त्र प्रसारा एवेतर्र्धु प्रतिविश्व स्वास्त्र प्रतिविश्व वोत्तिः स्वत्य व प्रिता निर्दिष्ठ कर्ष व्यवस्थिः प्रत्य स्वप्रमाता वासंद्र्ध सम्बद्ध प्रतिविश्व स्वास्त्र विभागत्व स्वास्त्र प्र विभागति क्षेत्र विस्तिस्तिक्ष नी यान् मानी क्या सन्धन स्वापना पिने प्रतिष्ठ स्वित्र स्वानुमानी से भवान्या माना से द्रष्ट सन्धन सम्बद्ध स्वास्त्र स्व ॥ इंशा भा शु त्र विविन्तमानानितिभाषाकार्यना ज्ञाति।पारियानिते के वृद्धिकाने विविद्धिकार्यना पुरावे व्याप्त विविद्धिकार स्वाधिकार्य । स्वाधिकार विविद्धिकार स्वाधिकार स्व

स्र वास्वन्यतानौहिद्धिः सिजोतिषातिरितिनेतासन् मानः इहसमन्तर्यस्ति विशिषाहेन सम्बन्धान्तिनेत् सन्धननार्वस्ति । तिशेषलद्वीत याक्षित्वः रोजेराङ् नितानिक्ष्णेनमञ्जिति नित्ति । वक्षति विशेषलद्वीतः वाक्षिते नेत्रवादास्ति । वाक्षिति । विशेषलद्वीतः विशेषलद्वितः विशेषलद्वीतः विशेषलद्वीत

गम् गम्

1370

किषियतितियस्यातासभावीहेन्यहिनागुर्गाम् जेतिनर्थः दिगुणार् जीतिविषयपद् र्शनमात्रमेततर् जश्यु सुवसात्ताद्ववनस्योगुणिनते न्यसंगः कथेवसंगङ्गाद्गुणाश्चीयमितिकवित्तु यादः नेबहोबोगुणाश्चीयमितितजायमर्थः नेतीयस्यगुणसभावादिनास्त्रमासितयसंगीनम

तिविधानम् ने मान्यान्त्र स्विधानम् विधानम् विधानम् विधानम् स्विधानम् स्विधानम्यम् स्विधानम् स्विधानम् स्विधानम् स्विधानम् स्विधानम् स्विधानम् स्विधानम् स्विधानम् स्विधानम् स्विधानम्यम् स्विधानम् स्विधानम् स्विधानम् स्विधानम् स्विधानम्यम् स्विधानम् स्विधानम् स्विधानम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम् स्विधानम्यम्यम्यम्यम्वयानम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्य

वितराह्नविशिष्टलगुणासराह्मद्वनिनिनह्ण्योपारानातः अध्वतिष्यो कावष्यसर्वास्त्रिन्तर्यः विगुणामध्ययनिर्वितर्यक्तम संदितानक्षणावयववययोगान्। चर्चागुणाः पर्विद्धर्गुणाः पर्वापादिगुणाप्रधानहरू योगः गाउँ दे।) भा-क्रे नसंहिताम् लाश्व बीम् जाष्ट्रीतिविहानसंहित्तेवेहानस्यानिकायायाञ्चाह्यमुण्यानस्य स्वीत्रीकारेश्व ध्वयनकासंस्ट्रेकालाध्ययनस्य हिम्सानाभवाध्ययिकः व्यवदेशास्य स्वात्य स्व

नसंहितामुणंश्वर्वामुणंश्वर्याम्यान्यस्थानितमुणश्कृतीववद्यते।मध्यस्यस्याद्योगुमाःसमामवितानावंववंवर्षतःवर्गानात एवत्ताम्यभवितानिताद्वस्य त्रोतित्वात्रश्चर्यान्तितः।याद्विमुद्रपत्वस्याप्रश्चिपतानस्य क्रितानस्य क

दिनाव्यपितवं स्वाय्यवार्षिनोर् यति युक्तारिचितिपदलयुक्तरिवितिर्वर्शनात्मसम्बन्धनारश्च का द्यःपदलयुक्तनिकारोगुसाश्यनत नारियमपोर श्पतेनच्यासन्त्रीत्वेन्नस्मानोते वंगुसाश्यक्तितिष्ठनात्रम्भवितिष्ठनात्रम्भवितिस्सानोत्यस्य स्वतिर्वित्यक्तिति तिस्देनसंबद्यामा व्यसंगः वर्षमा वादितिव क्रिनंबन्नदिनित्रित्यक्षः। वर्षात्रिकातिवन्नायस्याक्षः यहानवित्यक्तिस्य नयनवैत्रार्थकितिविज्ञातिमानव वनात्रतेनात्रीयस्यायसंग्रः॥

गम ॥३३॥

1372

र्वनेवाद्गातिविश्वष्टनातियुक्तप्रितर्थः गुरावेतिः नातिल शर्मः यतोर्यवनगरित्यामा हृ यवनगरित्याना नाववस्त्रतिविनेप्रतयः नाम्योतेष तु स्नोपरति वश्यः वोन्नातित हत्ये। यदेविवस्मायाद्वपादुः यदियथापराययुक्तरतियतियाति कारण्यत्य स्वयस्त्रतित्वगुण्य रश्यम्बनु क्वान्यत्यवेतियादेवः विस्तिवित्यत्यादेवितियः स्वर्यायस्यायस्य स्वयस्य स्वयस्त्र स्वयस्य स्वयस्य स्वय

उभवननाहितद्वं वाद्व तिर्तावधकाद्ववननाहिताहि प्रविवादि । स्वित्वविद्यानि । स्वित्ववननाः कथं वाद्यानि । स्वित्वव भवति । भवति । स्वित्ववनाहिताहित्वविद्याति । स्वित्वविद्याति । । ।

निडि ख्रमह्बरीत्तामानिवार्शनार्मजाव्युवनाग्न्यव निमानस्य छ छ एह् समुमान्तियेष्ठव्यक्षज्ञीनिनि निमानविकार्थवित् करितिववारियुक्वयंवि छ हस्यकात्रस्वार्थेठक्ष्रम्ययः शहरकर्ष्यार्थे अस्यार्थेड छ रितिर्स्तासेनिव विक्रितेत्वतः शहरक्ष्यार्थमामा व्यविक्रियोग्नास र्थेवशहर द्विष्यामान्यस्य विक्रियार्थं ज्ञानेन्यस्य स्वाविनाशान् की माग्यव स्व्याप्रहानिक ह्वास्यायन्त्राति व्यन्तिप्रह n 多n N 多· यहेति॥पूर्वजनभूगोजातिग्गार्थनभूमार्थाभिधाविष्णागवारिषःशहनहपुप्रामाभारिष्यतयः हर्तुश्वाभिधाविषः पूर्वोक्तेववार्थावित्रवह तथंबेरे विद्रधानप्रतयार्थाभरावशोनिक सःकिर्प्रामिधावशहन वसार्थभर एउट्निएक नित्तमकाः श्रृशःभवतेत्र्वातेवकः व्याधानक स्थापान्तिक स्थापानिक स्यापानिक स्थापानिक स्थ

> यद्यम्बीमाकः स्वनभावनभविष्यतेषां भावस्तर्भिधानगन्तिम्रोप्रिस्त्रिमिभीवयर्गः कियते। एकिनश्चर्यात्। निर्दृष्यतेदाभापर्यः वयदासर्वेशक् स्वनार्थने मविष्यतेषामर्थर्शनम् द्विधानकास्त्रत्नोभवतर्गते स्वा

मातिर्भीवारामपुर्वण हस्यसंधरलाहिवेद्वंत्रमार्थीनः ति शश्नांस्थार्थीना वालेनभवेतितम्बवकलेन प्रवर्त्तरहिना व्याधिः श्रह्भवेतकः स्वतिनिविद्यान्ति । स्वतिनिविद्यान्ति । स्वतिनिविद्यान्ति। स्वतिनिविद्यानिविद्यान्ति। स्वतिनिविद्यान्ति। स्वतिनिविद्यान्ति। स्वतिनिविद्यान्ति। स्वतिनिविद्यानिविद्यान्ति। स्वतिनिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानिविद्यानि

सम ॥ ३४॥

1374

नेवमनेवितः सुन्वशृहायेसंबंधाप्रतायीनिर्दृशकान्त्रशृहसंबोधान्य । स्वतंत्रभावित्य सुन्वतंत्रितंत्रमण्डीवित्य सुन गन्तनः शहायेसंबित्य स्वयंत्रायायीन्य स्वतंत्र वित्यवसंबेधसंभवान्त्र वित्यकाष्य स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वत द्वि सुन्त दृष्टे मुब्तिमान संबेधार्यो भेर्षक्षेत्र शहायायीक्ष्य स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र विषयमिन्तरिष्ट् वित्यमानाम् नार्याभिधापिनो कृतकाम् स्वतिमानिर स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्व

नेदामयनप्रतिनार्किनः रुक्तां महिनार्याक्षेत्रकार स्वाधिक विद्यात्रकार स्वाधिक स्

भविष्ययः।तत्रत्यीयत्।हितियस्गुणासभावाहिनेवायद्।सर्वभावः सित्रीयः सर्वभिधावाहिनेत्रहिगातमस्व विष्याः स्वत्रिपायासस्य स्वतिविः स्वत्रिपायासस्य स्वतिवः स्वत्रिपायास्य स्वतिवः स्वतिव

11 £ \$11)

વા કતાંગા ભાગા સું ઇતિપા ત્યાર્થણ પ્રાથમિયા વાલ કરવા છે. આ દૂધા મળી કર્યા તે પ્રાથમિયા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યો ૧ યા નવ ત્રીનિક ત્રાપુ કાર્યા પ્રાથમિયા કર્યો હાત્રિક કરિયા માનવા માને કર્યો કરિયા કર્યો કર્યા કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યા કર્યા કર્યો કર્યા કર્યો કર્યો કર્યો કર્યા કર્

गर्बम् नायहरू द्वार्थनात्मार्थातनता स्वाचिमासल हिमाउनायहरू द्वार्थन स्वीतना स्वास्था

मारः सात्रतत्तननन् प्वारितित्रतिवेधान् वाजोपसंगार्शोन्नापितारिनिर्द्धात्ता छ्र्साति छ्रोविववेदावित्ववित्रवेदात च वानितावित्तन्त्रयसप्रवानन्त्रामसत्तिनन्त्रतो भवतिभवेरिट्रितितः चन्निर्द्धानम्बन्धान्यये विविववेद्यान्त्रस्था नसमासर्थिनासेन् युक्तेत्रस्थानेन्द्रवित्ताशास्त्रच्यवयुः प्रवास्तितितित्रक्तित्वतित्रक्तित्वत्वार्थाः विविववित्रक्तित्वत्वार्थाः विविववित्रक्तित्वत्वार्थाः विविववित्रक्तित्वत्वार्थाः विविववित्रक्तित्वत्वार्थाः विविववित्रक्तित्वत्वार्थाः विविववित्रक्तित्वत्वार्थाः विविववित्रक्तित्वत्वार्थाः विविववित्रक्षित्वार्थाः विविववित्रक्षित्वार्थाः विविववित्रक्तित्वत्वार्थाः विविववित्रक्षित्वतित्वत्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्वतित्वतित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्वित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्वित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षित्वित्ववित्ववित्रक्षितित्ववित्रक्षित्ववित्रक्षितितित्ववित्रक्षितित्ववित्रक्षितित्ववित्रवित्रक्षित्ववित्रवित्रवित्रक्षितित्ववित्रक्षितित्वतित्वतित्वित्वतित्वित्वितित्ववित्रक्षितित्व

तम ॥३५॥

1376

> न्त्रानताता। ।।किपर्यक्रकारः।स्तुरुर्वाणक्रीः तत्तनावनुक्रव्यातानेत्रद्विवयोत्रतंपक्रतेत्रतं स्तुत्रार्भव्यतेस तत्रत्रां प्रति।साचनाद्वितं चकार्णप्रपावसमावेशार्थाःस्त्रचनाद्वितं कार्क्रामिने येतेस्रप्वादेशार्थाःस्त्र तिस्रप्रतिभिर्वादे सर्पादेशो दशास्त्राता।

मा कु.

नेतरत्त्वतिश्वानापाः यस्त्रवत्तापालनंत्रवेषवर्त्ततिकावप्राने सूत्राचितिदेववोदे त्यायां काः। श्वानापाः यस्त्रव प्रतिचेतुः ताववनवात्वात्वादिवहृत्व प्रवानाप्रविति । कामीत्वातिभावप्रयान् विविद्यात्वाति । कामीत्वाति । विविद्यात्वात्व विविद्यात्वाति । विविद्यात्व विविद्यात्व विविद्यात्व । विविद्यात्व विविद्यात्व विविद्यात्व । विविद्यात्व विविद्यात्व विविद्यात्व । विविद्यात्व विविद्यात्व विविद्यात्व विविद्यात्व । विविद्यात्व विविद्य विविद्यात्व विविद्य विविद्यात्व विविद्य विविद्यात्व विविद्यात्व विविद्यात्व विविद्यात्व विविद्यात्व विविद्यात्व विविद्य विविद्यात्व विविद्य विविद्य विविद्य विविद्यात्व विविद्य विविद

नेतर्राह्मचयानमं आनारित्रर्गिन् युन् तिभिर्वग्रेः समानेशोभिर व्यति। इहंतर्हि प्रयोत्तनं आनाधाः प्रह्मत्वः ताभवानानियां वाह्याः त्राधाः विक्राणि वाह्याः विक्राण्याः विक्राण्य

सतास्त्रविशेषाविष्ठातेनापेश्यत्ननविधानानार्थश्वकारेतातर्थः कविश्चात्रिप्रदेकसामानान्कप्रितान्नविध्वत्रेभाव्यवस पुक्रपस्तिविशेषसंबद्दस्यकान्नीर्थयापारानात्रपस्तिने सात्रियारानात्रत्रात्तित्रात्र्वात्रप्तिपात्र्वाविशेषस्त तिभ्यः कान्नीत्रात्रवतः ज्ञापार्परिस्त्राचेश्वकान्नीयेनसम्बद्धस्यात्रम् न्यात्रस्यात्रम् न्यात्रस्यात्रम् विश्वयत्रम् स्वितिकान्यस्यात्रम् विश्वयत्रम् स्वितिकान्यस्यात्रम् विश्वयत्रम् स्वितिकान्यस्यात्रम् स्वितिकान्यस्यात्रम् स्वितिकान्यस्यात्रम् स्वितिकान्यस्यान्यस्य स्वतिकान्यस्यान्यस्य स्वतिकान्यस्य स्वतिकानस्य स्वतिकानस्य

गाम ॥ ३६॥

1378

ननन्यू की।कत्या यप्तितियतिये थात्मानुयादागादन त्रा योध्यत्ततनीः यतिये धत्यानिष्ट तात्पञ्चः खाना ये देशायखाद त्रतंनापित खनेतात्वाविष्ठ बीमनतेयतियक्षेत्रीतिममतेयत्रीत्यप्रतेवयद्वितस्यिकतागृद्वसम्बद्धातिमानः यथिगतिताण्यद्वति एकति मोगतोस्त्रे वणपिताणः यमत

n भननमूर्वज्ञमुद्दणस्वतुरसङ्गतनव्याध्वस्ययंत्रतियेथः।नतन्तिरिमाद्द्रविनर्वाजनं।र्व्यतेनत्रय्वज्ञितं प्रद्रवातनतेनै।
स्वत्रातन्त्रवाद्वत्रातिति।स्वत्रदर्वायदिनन्त्रय्वीदिनःत्रर्य्यतिवधः।ननत्रय्वीदिनद्वत्रव्यविन्त्रय्वीदिन्तःत्रर्यादिक्षः।ननत्रय्वीदिन्त्रत्वियः।ननत्रय्वीदिन्त्रत्वियः।ननत्रव्यविन्तत्रय्वीदिन्त्रत्वियः।ननत्रव्यविन्तत्रय्वीदिन्त्रत्वियः।ननत्रविन्तत्रय्वीदेन्त्रत्वियः।ननत्रविन्तत्रय्वीदेन्त्रत्वियः।ननत्रविन्तत्रविभ्यत्वाविन्त्रत्वविभ्यत्वाविन्त्रत्विभ्यत्वाविन्त्रत्विभ्यत्वाविन्त्रत्विभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्विन्त्रविभ्यत्वाविन्त्रविभ्यत्वाविन्तिन्त्रविभ्यति।

बोयनभूर्ताहायनातपुनिर्भातास्यानाच नशुप्रवित्योवधानगुह्योत्रमाङ्जितेतेः स्त्रेन्त्रप्रवित्तपुर्वादस्तरप्रहेतः यधेनावरितः सत्रप्रहेतेप्रयोजनाभावतप्रवेतस्त्रमण्यानःप्रतिवेधीविध्यः सम्बोन्तर्गानुनिर्भावति।।। NI-\$-

एवंतरिज्ञापयमानकः। अहोभावप्रमधानञ्जूर्विद्धः ब्रोहर्भवगतिभि व्यतानतन्वविवेद्यते। सुविद्यमानः २ थवेऽस्म स्यूर् श । स्वर् थानं स्वर् यतिनाएवंतरिज्ञाप प्रमास्य विद्यात्मार्थन्ति। स्वर् यतिनाद्वेद्यते। तत्नेवद्यते। तत्नेवद्यते। त्वर् यत्ने प्रमास्य स्वर् स्वर्

विविषयः त्रोभानवत्योन प्राचीतित वाषि प्रवितिषयः योभीव इति। स्त्रस्थित विरापन वृषीपेशः नातः तरेण शना र साम व्यारिपनि जनपात्रीति तापना न भवत्यपथि वितिन त्र । पूर्व स्वतन्तुरुवर पराधनामन्त्रतर् यिविश्वह बाकावस्यि निति द्विष प्रवेशन स्वापन माध्यापन स्वापन स्वापन

ग्रम ॥३३॥

1380

यर् बानितिक्तम्योनदित्रसारिधातिषेष्यवेभागानदितानुसन्नीतनः प्रायानपाद्यध्वतिहिदिनानस्यान्नारान्नविधावमनुववनंतिक् तसर्वनिद्वितेनन्न क्षेत्रसानकतातिनाय पतिनेदेवेस्त्रमेनतस्यता त्यातेन्तरः न्यावन्त्रमासान्त्रसानस्य विधानयम् व भेष्योननिधानान्यन्त्रमधीतद्वतिन्त्रमास्य स्वारमादित्यस्य स्वारमान्त्रसान्त्रस्यान्त्रस्य स्वारम्य स्वारम्य स्व स्वंदिवशाप्रदेनद्वत् पद्वसिद्धमानाभवनत्रोताप्रमात्वास्य स्वयंद्वस्य स्वारम्य स्वयंद्वस्य स्वयंद्वस्यस्य स्वयंद्वस्यस

यह्यंत्रजोगुगायतिवेधसंगायहीहैमालमधीलदिनाइलाहः।

त्समामद्दितवचनान्त्रम्मामेहतेनतनोभवतः नवदोभीनेमम् व्याप्यभोनिदिद्ययस्यभावदृश्यदेशं क्रतावकान्त्रत्रविद्यं प्रय यः प्रयाननन्समामः व्यापदमम् नृत्यकमे देशयगीमिनस्याति शृश्यक्षत्रात्यक्षत्रात्यक्षिमत्रादिभवनिनद्वस्यक्षात्रात्यक्षत्रस्यक्षत्रेत्रत्विद्यम् त्रीयक्षत्रम् स्वत्यक्षत्रस्यक्षत्रम् स्वत्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्यक्षत्रस्यक्षत्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्यक्षत्यक्षत्यक्षत्रस्यक्षत्रस्यक्षत्यक्षत्रस्यक्षत गाउटम

१ ब्यार्॥ गुरुवन्तिति १ स्मारोगाभित्रायः। स्मानार्वहेशा यः गरित्रितिशक्तापाति। स्रायक्षात्रेशा **शिवितितियः स्माप्तारेशान्यातसः** पर्यार्वम् से उत्तरोगिनप्रकितिवास्तु सानार्वनादि मानायाः सिरोजयोगस्ये मध्यानायानायाने सारित्रविकत्यस्व महत्त्रविकाय विद्यारम् सामानात् त्रित्वारानात्रितयायोजीनार्योगाना वर्षस्य से से सिन्देश्यवितितात्रा क्षेत्रवस्य स्वितिकार्यास्य

९ च्याहः प्रहमनिद्धाागरचनित्रम् योवाकामविष्या सातांभेतरस्ति योजनं। महत्यामराविषामात् यावाकामप्रियवाति। हर्दने हिम योजनं। ततनाविषय वासार्ता एमर विना सिम्नेयोजनं। स्त्रीवत्ति। स्त्रात्माया जातनतनाविष्यविष्याः स्तर जार्यक्री व्याहिम्यावारवनम् ग्रामावेश्यं। ए क्याहिम्योवारवज्ञी यते। स्राम्यावेशेषयास्यात्। पार्यवेषयिमा। ग्राप्यवेषयिमा रागाहिम्यः कर्मितावाजा स्त्रागाहि स्वानुर्वस्यात्वानं। स्त्रात्माति वृत्तुर्वस्यानं कर्मावार्यक्रियानं विष्यान

ववानुर्विधंख्यंख्यवाचनत्वाविधाख्यातिविधालभागकयुत्र्याताहकत्यादेशितेवकःसर्विताद्दिगोध्यतद्तिन्द्रच**तार्ववाववातुर्व** सनुरातिकारोहे क्रात्मणमादुभयवद्वदिः खर्दतोतुम्बेतिखर्दः प्रशंसवाप्तितशक्तोद्दे छ्वः वृज्ञाधयीत्रिधायी खोर्द्**तातिवेतकर्णा** विविधामीपणमः प्रयोगः विधाचीविकामेचीतादिष्यव्यति॥

गाउँ न्।) गाउँ न्।)

1385

भा-क्ष-

सन्। । अयादेशः प्राप्तातात्रयस्वकार्तापसपूर्वविधीणानिवद्भावानस्वितिनानर्थेके अनोसविधिरितस्विधानावयात्रमामानस्वात स्रोतमानकारितिन्ननोतस्यतुर्वद्रारीराधानदृष्टिः। हायनान। यूनोपस्वितिग्रहासुर्वः श्रीनभागधस्वत्रत्ववद्रतिपस्ति।

त्तनायन्त्रनेपश्चाकिष्ठदंश्नेपर्णयद्गंग्याहास्वतंषातः। व्यक्षितात्रयाहितायद्गात्रक्षेत्रवेष्ठतं वेषदेशः यत्रित सं वातयद्गात्रं तत्त्वने वःकत्माक्षत्रवातात्रदेशसञ्जेषः। यत्तिवातन्त्रां व्यवस्थितिकः विष्वितः ॥हायमात्र्यगदिश्यो साम्यायकार्गावित्रयस्यव्यवस्यायात्र्यास्यायकार्गित्रवित्रयोषस्यातकत्त्रवेष्ठनोपश्चयं क्रवश्चीत्रियसमारः वेर्वे इतिवासमान्त्रतंत्रतिविद्विते वाकर् मामदामाव्यवेषस्यायस्यवित्रपोष्ठितियमादित्रवे।

सतुनामार्थेषर्ववनामात्रहर्ननेनतराधशहेनस्यातम्पंनश्यतेकविन्तुपनोपक्षितवारः॥ ॥ स्तुणधायमध्यस्युवनेष्यरस्तेभावायरोपेपंचप्राया ध्ययस्ययोष्ट्रवर्गमास्त्रिकः॥ ॥३०॥



M-45

11 क = M

1386

विमानायहणाहिकातनेव भवेतिन सन्नेतिन स्वाधिकायहरूपमार्थके स्वाहनु वर्तनाहे दावनः सिद्धावात् थियो तिरिविधामार्थय य व प्रकेषुत्रभागातिकाति विश्व बन्ने भागानिकानि विश्व व छन्नेयहिन्द्दान प्रकितिन ज्ञापातुमार्थम वर्षे भागाने विभागामाराम्य स्वाधिकात्रीय । स्वीधानामार्थिकाति विश्व बन्ने भागानिकानि विश्व व छन्नेयहिन्द्दान प्रक्रितिन ज्ञापातुमार्थम विभागामाराम्य स्वि मा है 118 611

वयात्रस् सम्मानकार्त्रतिसम्स्रेतंत्रम् स्वार्यातिवं वाश्वेरश्वेत्रसंस्र्रात्वात्रस्ति वाग्रत्मात्रिकारमात्रितं स्वार्यात्रमात्रीतं वाग्वेत्रस्ति वा विभागतिकारमार्थनम् । त्रिकारमार्थनम् विस्तित्व स्थानिकारमार्थनम् । त्रिकारमार्थनम् । त्रिकारमार्थनम् । त्रिकारम मान्यम् यशहेतो व्यतित्र प्रतिवेधस्त्र नवशहेनितिवर् यर्थाप्यानार्यानयंत्रेयस्ति च सम्बयाशंक यात्र १० छर विशिव्यवितर सूर्यनार्य स्योगस्य स्त्र लेगमनम योथे त्यापसर्वनामव्यक्षियं महतमन योद्दरिवशाह्चाते ऐरोरिनिहितीय वृत कासविधिः शोरे प्रानोत्कानाना हाय व वियोगामना कामामन ध्या ह

पथाप्रारसंस्रातस्यर्थनः सःसेम् से विकितिनयाने ते। संस्रोतिसमस्यातः लोपः। संस्रातितसमस्यातः विविधानती सामस्यान्य वहसर्वज्ञायानवंबद्यमन्त्रयतिनेयेषु। अयानयन्ने यहम्यः कोतन्त्रन्तायतेकं स्थयः कः स्वनयहति। स्यः प्रारुत्तित्यो। स्वनयः प्रारु नित्रां स्वनयः प्रारुत्तित्यो। स्वनयः प्रारुत्तित्या स्वनयः प्रारुत्तित्या स्वयः प्रारुत्तित्यः स्वत्यः प्रारुत्तित्यः स्वयः प्रारुत्तित्यः स्वयः प्रारुत्तित्यः स्वयः प्रारुत्तित्यः स्वत्यः प्रारुत्तित्यः स्वयः स्वयः स्वयः प्रारुत्तित्यः स्वयः स स्वमाधिर्विशा गर्मा वस्तिभी वराजामसम्बद्धाः सेपानयः। स्वान वंत्रेयः। स्वान वान वंत्रेयः। स्वान वान व्यान वान व

सन्तिम के सहरा क्षणा (पर) नी नाम तेरह महत्वका कार नो एना धनरति वे वृत वन हो। सक्साहितोन वह महत्वे प्रसमसः सनत् पुरत्ने स्वाधिक विकास वनयोऽपानवृद्दभकद्शाद्वीरणसमुद्दायसक्षोतास्त्रतादिवसपदेशानसमामाधिकद्तासमामः सपा हार्द्द्रदेशस्यान यप्तिति प्रयोदिकर्यकताद्यानयपिना प्रधा मबतियमण सिंदि शाः वास्त्री तामात्रावते सम्बन्धान तर्वनीयते सम्बन्धाने वात्रावते स्वत्रामा वे वा।

11 8511

वतान्तरात्रमानवस्त्रात्रवात्रवस्त्रमः 🕉 कानियामम् सर्वेः मनस्य वरास्मिति वृत्तेकारेणः शर्मः भूमायनेतिकाकेशानारिवशरपंत्र कवानात्रात्रस्यात्रीर्वः वानीते स्वराहरूपारे व्यालम्बर्धः तत्र वात्रवातः तत्रके विस्तापायतिवायनाव छेति तत्रवयनवामां विद्यवाद्यानाव विद्यविष्यां वर्षामविद्य वाद्याति व ने दुर्ग्यामार्यक सम्मान हात्र तस्मानवार्थियति पार्यविति भवति योवे के विदिश्याता भूतमार् प्रस्यवस्त्र वो मेने वित्यात्र स्व वेसमामा असम

व्रोकार्ग व प्राचीतिक्रिता अंतावार्ग वीतिव्यमानव वर्गावार्ग विवयस्थानंत्रिवास्त्रे विवयस्थानव वर्गापिताप्रोतिकार स्थानवार्गित - अथवानेविक्त प्रतेपालाकेविक लातेविक लातेविक स्वाप्त केविक स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्व निवानतेष्यव्यतवक्षांवर्मनःवावातकृतांवर्गनविवानवेतिवानतेष्यंत्रव्यवत्यंत्रास्त्रास्त्र्यस्थितव्यविवानः। ॥समासम्बिनिवावते॥ ॥ हरू समाप्तमानाती सुर्वाश्व पातिवर्दिक्योतिस्य क्यांप्रतित्तमांत्रमाति नापत्रश्तिवलोवववनार्न्तवित्रते।समार्तमासित वर्वति यत्ने प चेनार्लुविज्ञनेष्रविद्यति। पर्वयंनोपंशान्ति तत्रजाययाना वर्षिना ब्रनुभवनीति। सस्तासमोविज्ञायतर्ति यनोपवचना स् ल् मिरानिवित्र राष्ट्रपल्य वर्तस्र संस्थापितवार तियलोपवर्तना दलियानवित्र तिवेतरसाय द सल्य क्रिकेस सिर्देत् पूर्वपदम्य वालाववनात्रपिद्देषतन्तं श्रंपु विष्ट्रस्य लोगोवऋबः अनुसन्ता उत्तरस्य वाववना अनुसन्ती वपूर्वपद्स्य

स्तरत् प्रवर्षय वसाप्रवनात्रभारद्वात्रत्व द्यपृष्ठप्रसापनात्रात्र का यात्रसायाविज्ञायत्र ति।।
उत्तर्पर्यसायाविज्ञायत्र विद्यात्र विद्यात्र विद्यात्र प्रवर्षयः विद्यात्र प्रवर्णः विद्यात्र प्रवर्यात्र प्रवर्णः विद्यात्र प्रवर्णः विद्यत्य विद्यात्र प्रवर्णः विद्यात्र प्रवर्णः विद्यात्र प्रवर्णः विद्यात्र प्रवर्णः विद्यात्र प्रवर्यात्र प्रवर्णः विद्यात्र प्रवर्ण u maanuannaatinaé.aanatikunatikatika राष्ट्र समु २०६ समु २०१२ घल यो विवास यो विवास काल्यातिवाहिक लेखनितहत्वपरियोज यो भवतिनम् सर्वे व्यवस्थ बलायर्थः उत्तरम् तुम्बचनिवित्तायनो युक्तिवृद्दन्तर्वहेवित् इन्याप्रोनोतिमाव विद्वस्थिति । ह तेनव्वविद्रस्वयलीयमियातनात्मः के व्यवंगाभवतिउत्सवदेतुस् अक्षावस्वेगर्यः। क्षुत्रवनावितावाक्यव्यतिस्य स्वाक्यनीवो

चावतका ।।किञ्चिषसमृतिकापकतिः कः वसयः कः यस वर्ष्यतिच प्रतिस्यू वीदिनियोगमा हः स्रोतोः प्रस्ववितान कार्मिकोति सचारा सम्बन्धनित वयेणेक्रमेणायम्बर्गात्रतेत्रक्षार् मारार्थेयगर् पर्याराधार क्रीतिक्षयपाभारेहस्त त्यस्तत्यात्रपानवे॥ ॥क्रान्तकेषीवे॥ ॥दिप्रान्ययापिति। चालां ब मनायां कालाक् वर्षेष् वो में रवार्यमाञ्चिते मनकातिभावः कालावाम अए र्वित्यमनक्ष्यः कृष्यं कि तेता नार्विवित्य विश्व स्वास्ति विश्व तुनर्नम् धुनागायामार् अरानार्वमानेनमानीनकाविनगर्याः प्रवामाहितभवः तेत्रहतिविवयकामान् वक्षेत्रतनमिनायानि यायवित्रतर्रातमामामान्य तार्षयोगम्बेतर्वर लानेवः मानाववेशनविनियानयामाल्याभावसाहित्रप्रशकालाद्वानामेवप्रविष् प्रदेतानर्थः।कू ववतर्मानिति।वर् वार्येतस्य व्यर्गावनात

नामवानः नामवान्तिकंतिवानने मामुर्-विद्यानाः प्रतिदानानः प्रतिदानानाम् वर्षाद्यामा प्रतिदानानाः प्रतिदानानाः प्रतिदान उत्तेषक्रवितःसंधाःकताःतेयोकप्रवातं।क्रतक्रियात्रावताविवातात्वः।

र्फ् बलारामार तान छः युकार्य वा गाना बतुर विताम विको पान मु यो तत्वता स्वर्गत ता छा दुनमविको पाने यु या मुकार्य होती । कि या सामान्य व व ते ते अदृष्ट् बार्यक्ताहेत्द्रश्रीतात्प्रविधाकोणानप्रस्थाताचत्रत्याद्वासा ॥ वातिकार्विधातवाप्रतिवातवाद्वाताव्यव्यवस्य तीनश्योत्वय्नतेशानकार्मामा वित्यप्ततेशानकार्मीतिकाताश्येतेषा विवितिष्रकाशानानाता यहिन एकतातीव स्विविति कार्यास्थाव वत्र इत्यातिव वत्र व्यवस्था वसं वानिव पात्र से धनाविनस्तित के धन्या किरा वासे ने मार्व ना निवास वे विभवे ने मधी विभाव ने मधी ने मध 

गाम 11 8 511

हेचेमना। ।। बिनियानत इति। यस्ति संदेशन्यपाः सोमोरोह खोलितिः एश्याद लगोरोह्यवेनसुसूर्योतसमासः दुधतर्वि होहः श्रीस्य

योग्यः शहैनकालप्रवासतिः मित्रवादितं निविद्यं स्वादे स्वादे स्वादे स्वादे स्वादे स्वादे स्वादे स्वादे स्वादे स्व मित्रवाद स्वादे स्वादे

विन्त्रण ॥सहा वीप्रायतिक्षि।नस्द्रेनिप्रम्यार्थिनिर्दृशमम्मतेप्रस् सर्थनप्रमयार्थिविशेषस्यवनिषेधस्यवनिर्वेधादिनाम्याविताम्य वैःना पवितिनोक्तप्रसदार्थानाशकृनाप्तिद्रसाधुनानाःयानान्नोक्तेनमश्चरप्रथक्तभावादियादिनान्तसद्देनिप्रसमर्थनिर्दृशः वयवस हे से चप्रमयार्थिनिर्दृश्यः विनजोः प्रतिवेधार्थना दिमार्ट्सायुक्तस्य माहोविश्व स्यम्मायतिवेधवितिर्दृशनोन्नेतर्यनिर्दि याववि

मा के

11 8311

विनञ्जानानोन्नान् सहारहनानेति वहार्थाजाने नाहि।हिप्रतिवेथोप्रहान्वर्धणक्यानः जनसहस्रहेवेति।वेथहेवः नायंप्रवर्धा चीः।वित्तरिष्ठहानेविशेषण्यानेनत्।विननन्देवेताभ्याश्चसहताविभ्यानोन्नावनः।किस्त्रन्थान्यार्थिति।वेश्यानः (केन्द्रवेशेक सिन्त्रेचेशनजार्थाप्रवेशिनसहरूपनुवर्तते।सवित्तर्हृत्यानेव्यासकरमितरहर्वेवहंगानोर्थाणभ्यते।प्रवेशिववर्यानार्थित

कायितिश क्रम हार्थियमयोविहा येत्रविग्रोप्तर विद्ध तीनहेति इह्ति विनारे वर्षेत्र ने नारेवर्ते ने मणासन्भूतरणा व्यथिस वर्ति उद्धे । तुन्ते प्रवतिवयात्रा तुम्म (तीति। वेश्याः । । कास्मिन्न यीला नजार वरति वश्यासाय मणाये वृत्वे वह वचने द्ध सहाया श्रीस्पत्त श्रीत्रा सं भवार्यित्य हाना खाम्मा विशाने हेशाने हेशाना सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान ।।। ग्राप्त्र ।।

1392

व्हिन्य प्रति । त्रिक्ष का ज्ञानिक विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व क्षेत्र क्

विन म्हण्येत्रात्रात्र्विः विष्यान् यामानि मेस्योध् प्रसेर्ग्न्य मेरियायेतेष्ठ प्रस्ति प्रयुक्त विभावत्र विभावत्य विभावत्र विभावत्य विभावत्र विभावत्य विभावत्य विभावत्य विभावत्य विभावत्य विभावत्य विभावत्य विभावत्य विभाव

मयक्तावनिष्यानाम्भवतिविशानवानिक्तकोदिविशात्मवयुक्तस्यमेश्रिरवामानतुमिरवर्धः कत्यस्तृसारेसावेर्मु चात्रेषाुक्तश्राह्मकिशानारयःसाञ्च नानायानायतुकिविरुपायमध्यिमकात्विक्तियतेषथायतिनोमानुनीमर्गि। NRRII NI-92 संबादण बाला द्वारा ने कार्य के व्यक्ति स्वयं के बाद श्रमारे प्रस्ति कार्य कि स्वयं के स्वयं के स्वयं के स्वयं प्रस्तरण सम्बन्ध स्वयं के स्वय से इत्यं के स्वयं के स्वयं के स्वयं दिसमाराष्ट्र के साथ स्वयं के सम्बन्ध के समस्य के स्वयं के स्वयं के स्वयं क

संप्रोद्दश्चमः ।। करन्यक्रप्रकारिः नार्विनेत्रामध्यात्रस्य प्रसंखात्रेक्वरः यान्य नात्रतिनेत्रामधः। मात्रस्यविश्वयेउ पसंस्थानंकर्त्तवे। खनान् करः विनक्यः। उमाकरः भागापाञ्चानंगा याद्यतिकत्र न्यं प्रभावरः। मोशकादयः राज्ञाति युप्र मुनामादिषः। खाविषरः संस्थानारस्थानादिस्येष्व प्रमुनामदिष्योषकान्य भागातिस्य स्वयं स्वयं स्वयः। स्विवयः स्वयः। स्वय

पर्वते-वैसर्वेकारिशृहःप्रकारेणमंत्रका निर्तित लेट्निस वार्थिसर्वक्र मात्रादिष्ठतप्रप्रतेष्ठियिक्षेत्र मोष्ट्रप विद्यवानां समूद्रविभाषोक रव्यवानं विकारस्वतार्थिय व्यवस्ति समूद्रियक्षिक रःप्रस्ते तविषठः उष्ट्र मोयुगिनिक उष्ट्राविस वार्थमोयुग स्वतपः स्वतं निक्ति स्वतं क्षेत्र प्रकार स्वतं स्वतं प्रकार स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं

(IN HERE)

1394

रंगुर्नेनस्विवनेनामान्द्रशहृ स्वभन्वनक्त्यमरभुगान्द्रग्नरोम्नशान्द्रभागान्तनस्वयम् गोनक्त्येनामान्त्रभागान्तरम् यम् भुशान्तिनम्नशान्त्रभेद्रभमानानिहेद्वपमानाद्विदेवनत्गानीस्यानेमाशेत्वयामानाददुष्याम्बद्दश्यम् द्वित्ययानद्द रायतार्गाम्बन्दर्वयाणीःस्वित्यरंगोपाण्यद्श्वपत्यपेवकत्वरीतम्मर्गाम्यामानाददुष्ट्रपद्वस्यानेनस्वत्यस्यानेनस्वयस् ति।यस्त्रेनस्वर्गनेनस्वर्गनेनस्वर्गनिवस्त्वस्वतिमानामेद्रम्यविद्यामान्त्रस्वयस्यानस्य

शिष्टलेहरू बन्नची मर्थः क्रिनोत्तन प्रभाविष्य कृति निमान प्रभाविष्य विश्व विश्व स्थापित स्थाप स्थ

દુનના ngalroverori જોડા જોના વિભાગ કર્યા હતા. ત્રોલિયન અન્મોપન સંગળ રૃતિ અર્જ ચેરિયુ ત્યાં પ્રદ્વાના દિવારા અનુક ત્રના પ્રચાનના સમાન કર્યા હતા. ત્રાર્જ કર્યા માના કર્યા હતા. ત્રાર્જ કર્યા હતા. માના કર્યા હતા. ત્રાર્જ કર્યા હતા. માના કર્યા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા. ત્રાર્જ કર્યા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા. ત્રાર્જ કર્યા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા હતા કરા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા હતા હતા. ત્રાર્જ કરા હતા હતા હતા કરા હતા હતા. ત્રા

गास्त्रेग

म्निस्यविगः । १२विर का विकविविकारेशाव्या १६ मृजिरकाः प्रमाव क्रयाः । विकविविक् १ येत्रेवप्रम्, ल्रोर्शाव क्रयाः । विकित् । विविद्धः । विक्राः । व

मञ्जिति वश्वीषामामना जैवम माराशहः स्त्र उपान्तः नारोर्दु प्रानेभाषी ह्र परुन्द भवेषा मारागर्यहः व्यविधा वेते अध्य मुण्डिले सात्रेप माराणीय हुण्ड स्तितरोर्द्द मात्राप वर्षाणामात्रिति नियमाप वर्षाने अध्यात्रा माराशहालो के प्राति महारिक्षिति नियमाप वरस्य प्र तिस्व संभवानमा त्रेच स्वरूतर् यो हे, क्ष्मान्य हिविधानं मात्रच स्वति शेषे काष्यि हिल्ला त्रवाचिक स्वरूत स्वति मार्थिति नहें नार्विधानं मार्थिति निर्माणीय स्वरूप स्वर

VINY KILL

ન્દ્રિમચીમિતિનુમ્પદ્રભાવતિ प्रश्नः अहत्ति कलः ग्रह्तरतिभावः श्वाविक्षपितिष्ठावक्षंश्वावः स्वरूपतित्रिष्ठार्यमान व्यूत्रपति स्वयः अहत्विक्षः स्वयः स्

ते।तहर् श्रीतुमपंचाधीउने:सामामविधानात मशन्यातीधित एतिनक्तय इतिनननं मापंचाधीनय प्रभागायदिमाणाभ्याविति हृदिशहोभेरेनीयातीश्यमा अभिति शक्षः प्रमाणा मरपरणा म्वारिणः प्रमाणा मरपरणा मरपुरं प्रमाणा मरपरणा में विभिन्न प्रमाणा मरपरणा मरपरणा मरपरण यः अथवा सन्ति विषये के क्योदिनारिन संविधाना मर्थायनः प्रस्ति करणे स्वति संविधान माणा भेषारणा न्वति विभागाः तावर्षित स्वर्णा माणा स्वर्णात्मा मा के

यनरेग गिक्त मर्यविषयमामाविष्मामाशर्यास्मार्थान् समनाप्रधानप्रमामार्गतिवर्धतिर्माकाननः अयोगार्धतित्रभणाः अञ्चलवेकार्यनानियमार्गत् । नुशुक्षार्थनशस्त्रवर्धतिन्यानार्यरेशावकार्यवर्धतिन्यावर्धात् । अवस्थितिष्र्यावर्षत् । विद्यास्माने देशस्त्रवर्धवर्धाने । तृशुक्षयेव पिक्तप्रवर्ते विद्यास्माने विद्यास्माने । विद्यास्माने विद्यासम्बद्धति । विद्यासम्बद

पश्चेत्रमः परि क्रियेष् प्रामाणस्म चात्रभामास्त्रीत्वर्धतीर्वस्ति हित्तितेवस्ति माण्यस्यां वात्रीते। तत्त्वप्यमाण्यस्य प्रिमाणस्य प्रमाणस्य स्त्रीत्वा वात्राव्यक्षः स्वयत्वा स्त्रीत्व त्राप्यक्षः स्वयत्व स्त्रीत्व स्त्राप्यक्षः स्वयत्व स्त्रीत्व स्त्राप्यक्षः स्त्रीत्व स्त्राप्यक्षः स्त्रीत्व स्त्राप्यक्षः स्त्रीत्व स्त्रीत

भीवतुन्तिथीयतेतरासेविशेषविहितनात्तामामाविदिता-माजारा चयांत्रणी मधायहतातुमतिपि नोणाधिविययनात्त्रध्यय थ कामनाभावजेनतन्त्राजेयनात्र भिन्यार् यमानाप्तान्यस्त्रणीसिहेष्वतातिःभवःसिहेन्त्रप्तितृपार्यम्यस्थानस्थतः नवदानेतशास्त्रनेत्रवत्यमामाम्यनुप्तरे न्यारे नावस्य वाशास्त्रस्य या मःस्वत्।स्वयं प्रस्तिवयं निर्माण्यस्य प्रस्तिवयं निर्माणस्य स्वयं स्ययं स्वयं स

गम् ।। सहि।।

1398

क्षिपंग महत्रद्रविभाष्ट्रोद्रेशन्यान्यम्यानुष्यन्यान्तयोनुमायतेम मक्षिणाः भवद्गवितिकक्षवितिकारंखावरिमारामस्वर्गस्यित्व स्वयदिवयम् तैसंस्थानिरोचनिययः प्रषाद्वानिकतिर्वर्गातिकतिर्वर्गातिर्वेकद्रवान्त्रनीयमायतस्याद्ववस्यतिरूप्तेवद्वविकक्तववितिमायः क्षितिरोजस्ति

(काष्म्याधिकाराध्यार्थांसंत्यार्थः व्यतेत्रेत्रेयक्रयेनीत् व त्रवंतत्रवात्वर्धात्यात्वर्धात्यात्रेष्ठेत्रप्रस् ततः कति कौकोस्त्रिकर्मात्त्रभवतिकतिमानोपंवर्मर्थते व संधसंभिनोर्भोद्धिवश्चायानिवानितुष्पित्यामानोप्यस्थित्यस्थ तिब्दुत्वनातस्थित्रयोगः। 118311 M-35-IN संस्थाया। । । नह ने १ व वार्रित स्ट्रिमे १ एव संस्थानभू मास्यर्ध सेका तार्रितिश्वात्व प्रभाव वार्यक्षात्र । स्व त्राधिकार्यक्षात्र विभिन्न के स्वतिश्व के स्वति स

सेम्बावाश्वरभेनतवरार् हुरू स्मान्नभवितावहरू श्रव्यावाश्वराश्वरभवितावस्य वास्त्वास्य स्वातिवस्य स्वित्यास्य स्व स्वात्ववर्षति स्वयंत्रवर्षत्यास्य स्वायंत्रवर्षयात्रियः स्वयंत्रवर्षयात्रवर्षति प्रत्यात्रवर्षति स्वयंत्रवर्षति स्वयंत्रवर्णते स्वयंत्रवर्षति स्वयंत्रवर्षति स्वयंत्रवर्षति स्वयंत्रवर्षति स्वयंत्रवर्षति स्वयंत्रवर्षति स्वयंत्रवर्षति स्वयंत्रवर्षति स्वयंत्रवर्णते स्वयंत्रवर्षति स्वयंत्रवर्णते स्वय

यबिबादिरभाषां भवति चर्तुरूष्तामार्गविर १९मे.णु क्रारिविशेषिविषये तरासामाग्रिक्षियोर्व प्रकारविभागभानान्त्रभवितः यवपविमानिः स्वयविमानिः स्वयविमानिः

ne su

Tion

रत्याः । राजयोषाः सेप्यवयनिकारवयवद्वनिकित्तो कार्यस्य राज्यस्य स्थाप्य । राज्यस्य स्थाप्य स्थाप्य स्थाप्य स्थाप स्थाप्य स्थाप्य सिक्षां विक्रियान्य स्थाप्य स

्रभादु राजानितं॥क्षिमर्थम् राजरूकःच्यते। राजोयश्वास्मात्विनरिनि प्रयोजनं। प्रत्यस्मि गोणवस्यः सिद्ः नसि धातिवितोज्ञः रा जोभवनातिश्वते। क्षान्ते प्रस्कृताश्रवाश्यद्धस्य स्वमानकृतस्य रहेरू राजन्ते भविष्यति। युग्तवस्य निर्देशस्य स्वस स्वस्मस्यमिक्यति। स्वसायाप्रः। स्वरोतस्य स्वस्यासिद्धः।

दिवाजपृथ्यतिसर्वे दृशिले पूर्वपक्षमेवनविद्यातानुत्रमृतदितिन्त्राजावाधनार्थात्रज्ञलेको एजलमिनमवेदे उभयेलामेजिता कराजल्यसंगः। उस्जिति-पुरलाद्व्यादाज्यनज्ञाविद्याचार्थे व्यक्तिविन्त्याम् वजनवाद्यतेनामेजितस्यः।।

तर्सिन्त्रभिक्तितिरशोकर् १६६० सम्बन्धनिक्षवार्थमाषा अधिकाश्वस्ति कार्यचाणाश्वरित। अधिक समावकाक्षेत्रमानकाक्षेत १ योतः अधेर्वस्मान्त्रमधीतिक सम्बन्धानिक स्थानका स्थानिक स्थान

त्तवंत्रम्कार्शशतायिकायस्त्रिकार्श्वत्विक्त्रहरूतेते कार्शशतास्य स्विति। सर्माणाशतशतस्य स्वितितृत्तर्स्याणाधिकार्वे व्यापाधिकार्वे व्यापाधिकार्ये विषये विषये

11 R = 1/

TIOS

शर् जा। ।।चंत्रत्रहमानिनिकेवञ्चातःप्रतिवरिक्तकंभवत्वभवद्भाविभावयात्वतःस्विभिविद्यत्रभेत्रव्रतःसंख्यायुर्गावेतिकं व्ययात्ववय वेत्रविक्तःसंख्यायाःसनुवर्ततिकात्यानंतर्ने प्रतिवर्धःएकविशादयायानुःसंख्यात्रायनतावेति एकजनत्रारयवान्तत्रसंख्यासमू

શર્ર નાકશાંત્રણ તિ મર્ચળ દુ હામતે ઘઢ, તો ભાગ ઘઢ, તો ત્રવ ઘઢ, તો વધા સમારા દેશ કર્યો છે. જે કે દેશના વિધાન વધા ક પ્રભાના કિંદિનઃ મદારે સદ્દે માથ્યુદ્ર તો મન મહિના કોર્માણ કર્યો હતી. કે માં માં માર્ચિયાનો મહિના કોર્માણ કર્યો હતી. વિશ્વ મહિના મુખ્ય કર્યો કોર્માણ કોર્માણ કાર્યો હતી. કોર્માણ કર્યો હતી. કોર્માણ સ્થાનો કે શર્માણ કર્યો હતી. કોર્માણ કર્યો હતી. કોર્માણ કોર્માણ કર્યો હતી. કોર્માણ ક

शके जाति - यद्गावतीतिन रंत्रविधिनि वे धनकर्तार्वियवास्पारिनिवन मे।।

118611 H.g. તંત્વાવામા માદભતંત્રતાવિતાન (ભાગનુ કંકોમ). વિદાર નદુભાન અમે કર્યો ના દિવસ માન અધિન સાથે તેવા કોનિયાન નિર્ધા ના વાલે તેણાં તે લાગે પ્રવાસ ના પ્રાપ્ત અધિન સાથે તેમાં તે માન અધિન અધિન સાથે તે માર્ગ કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કે દેશા નિર્ધા તેમાં પ્રવાસ કરી તે તેમાં માર્ગ કર્યો કે વાલે તેમાં પ્રવાસ કરી માર્ગ કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો વિશેષ પ્રતિ વિભેગ કર્યો કર્યા કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યો કર્યા કર્યો કર્યો કર્યા કર્યા કર્યા કર્યો કર્યા કર્યા કર્યા કર્યો કર્યા ક

र्यावरोगिनिमानसम्बद्धोदि भवाबादिः सार्वाका विद्यानामून् निमानस्तिकिः यथानोद्दोभागिसभये सार्वादिन्यमान्त्र मानून्यति। दिस्य मुद्दिन्य दिन्यान्त्र सिन्यान्त्र सिन्यान्ति। सिन्यान्त्र सिन्य सिन्यान्त्र सिन्य सिन्यान्त्र सिन्यान्त्र सिन्

(186) सम

1404

हो बनानंत्र चर रसितर्तिः नत्रत्रप्रसाधनत्रभिष्यतिष्वंतती हार्रणादिविरहंतने हार्गणानेवावनानं हातुरसितरिनेश्य नहिपनानिर्मयान् पर न्तितो भागानि पानमितिवन्त्राचामहारूरामे मन्त्रायनामश्चरीत्र रसितर्ति प्यस्मितर्तवेश्वर मुद्रस्तात्वर वस्ता योत् रसुरातंत्र्यस्मित्रस्त्र प्रवयनित्तम् वीतिरमुहारु सामितारु नत्रस्य सम्बद्धाः विस्तामानकतो विस्तानंत्रान् सम्बद

रहमाम्बादीयगर्नात्रवरदित्रितर्तित्यमानानां क्षणानानां चेतिनक्षवां रहमान्द्रेकोयवानामध्य दिम्दाब्वनर्तित करिर्नुद्ध नक्षवां नवक्कवाय कावनुद्ध व्यते गुणिनातिनक्षव्यविद्धानवक्कवां गुणेबुकाला त्रमवति। गुणेतिवक्ति। यहक्रेत्र्यस्तिवक्कवानितात्रवक्कवान्यस्ति। व्यवनी कायाः संस्वा वारत्यक्तिक कष्णानप्रयति। ग्रानात्वयुद्धक्तं एकक्रीस्मतो भवतातिवक्कवानितीत्रवक्कवानिताः व्यवस्ति।

६ धार्रवेचमार्योपिसमासकतोरेवसंग्यानंतानामञ्जितिमोपिकेपन्याअसंगः ग्रस्पितिवर्जन रति नेतलाधीन पागवन्नविधिकेतरितिने वेशगारोत्स्या गावेश्वयालक्ष्यालक्ष्यायाणाच्यायाणाच्यायाणाच्यायाणाच्यायाणाच्यायाणाच्यायाणाच्यायाणाच्यायाणाच्यायाणाच्यायाणाच्याय HI-#

॥तंत्रप्रितिष्युनाषेत्रतेनारिवन्गुणारियेनत्वेशस्यविवस्तिः एमर्थविवगुणित्रावर्ततेनपुरविष्णप्रसिनि हैं शोनस्त्रः सन्तिभागारितिसम्नाधिकेक गुणासुहस्तिहारिविभेवेनकुम्भयानस्यामर्थ्यारिनर्धनाहिमयावगरिते रस्तिवोहेगोरोगिनवेशोये यामेनगुणानायवनानेरित्रयाः यवनेतिन तथाचनित्र यस्य

तंत्रीयास्तिविर्देशः।यर्ष्य्यतेसम्भानामितिनस्यमिति।वनस्यं।कस्यात्रभरति।एकाववानामध्यद्विर्ध्यतर्ति।स्यतिभयानास्वि भये निर्दिश्यते।विषयन्वियत्रविदश्यते।दिसयाःयनःत्रिमयाःकित्तिदिस्यानिर्वियत्त्रियःयय्वतःत्रभयः स्वत्रवेत्तर्तः काक्तिन्तुकाविस्तर्तत्तरातिर्भवितःत्रधणस्यातेयात्रभावेविक्तिणातेयकानिःस्वाते।वक्तियातेवर्ध्वियत्ति। स्थक्षेत्रवेत्रविक्रायतेवर्ति।कार्यतिविक्तिःव्यावस्यातेवर्षित्रभये।

विनिमाननात्रिप्रेवेनापिद्दश्वतर्रातिनवःक्रवातित्तमनतेः प्रस्ततसामातिर्दितः जासु द्वामित्रपति यति यति पत्ति । जासु यामुनिष्यतेनत्रिप्रेयामित्रपदि देशका नावे १५ वनसम्बद्धाः त्रिप्तावन्त्राः। ग्रम ग्रह

1,940

तस्य वृत्तोत् रात्तस्य प्रसारभिवस्य तः तस्य प्रसारभिवस्य ति अस्य विश्वास्य विश्वास्य विश्वास्य वृत्ति हेत् संस् वृत्या रतिक नेतृति होतत्व येसंस्या प्रसारतिक क्रवेश्य मणिये याचाति । संस्या यहात्व स्वति हुत्य ति संस्या प्रसार । संयो यपूरण रतिक प्रभाव हुत्य हेत्या वेतना स्वय विश्वास्य प्रमार्थ विश्वास्य विश्वास्य विश्वास्य विश्वास्य व मोति। स्वेताहिते योभावात्तरं स्वास्य क्रिते स्वास्य याचे त्या विश्वास्य विश्वास्य विश्वास्य विश्वास्य विश्वास्य

पाति।यहिद्धंतिश्रावेशेष्ठभ्यस्य वाद्वितायोध्ययः। यथेह्सपर्यः वर् विधित्तिहिससायष्टमशहेनाप्रिधानेयायोतरः भावेष्टनसंस्थायः भावात्तरः भावेयः प्रवादिक्षायः भावात्तरः भावेयः भावात्तरः भावेयः भावात्तरः भावेयः भावात्तरः भावेयः भावात्तरः भावेयः भावेतिहादिक्षये भावे भावेयः भावेतिहादिक्षये भावे भावे भावे भावेयः भावेयः भावे भावेयः भ

M-3ushi

सकाहशाका रश्याविति छ रशासंनिधा वेका रश्या श्वरमोव जातला भावः एवं तता यंसनिधो द्विताय स्ववामनाभावः। रशरशामनी निशाततप्रहे वर्गापनमा ज्ञानारमामान्यमामान्यस्त्रेनेति। वस्त्रमान्यतः नापसंदिनिशोदिनी वस्त्रयमानामान्यस्थानानीत शतमारे वर्गमापनानान्यवानार्शमानांवरमताभव म्यूनेचेतिम क्रेयलम्याभिरोवायावत्त्रत्रभरोवातिवशहरणर्थः एवत् स्ति।हन्नि पर्शाप्तिधानमुखते। उपप्रजीनपरानी प्रधाना श्रीपिधाना तृतस्य प्रप्रियप्य स्वित्वित्व वित्वति । प्राप्ती नोति वस् ।किताहिर् हे विश्ववेत्रयोजसिद्धातिस्रातिस्रातिस्राजि एए वणात्रातात् चतात् तिस्तारका नामिता वार्षात् वर्षा वार्षात् स्वार्थाय वर्षात् स्वार्थाय स्व

B

एवमविक्रकार्षकार्रे हेरेचैविष्ट ह्रता रहित्र तांपरंत्ती वार्षार्थमानी जिनसिद्याती हरूने विभिन्ने । यथान्यासमीतान नुचौ अतेत्सापूर्शाह्मतिष्राहित्विदि हत्रेत्रतत्।विद्वत्तं संख्यापूर्गाइतिवचनाहितात निर्वायायहरां कर्तवं नकर्तवं वस्तमनुवर्ततीकाप्रक्रतासंख्यापाग्रास्थविमानेमयशिताएवंतर्दिनेयंत्रनिरुपालप्यते॥कंताद्वानिर्द्धानम् स्या तभा ते। इतिरेवान न प्राप्नोति कि कारतां प्रस्या ची भावताने व हो वः। व वना तर्वा ची को भाववाति।।

निर्दर्भात्रात्रवत्वार्थोत्तरिसञ्ज्ञेशस्यकार्थः।यहत्वधैवातिर्दिकोत्रयत्वार्थेनमवित्रवीप्यावादिति।इहत्वं समःयं स्थान वर्भतः।तथाहिषंवानायं वाजितुः क्षेपंचमस्याव्यानवनंभवितानवन्तान्य हत्यविवितिरं क्षयस्य विभावानयं वानामृष्टि कालांप्रलोधरङ्गत्रेवानिष्टेविषयेभगयपसंगान्यवनारिति।प्रसम्यंतिर्भवमात्रेसारवार्थिक तंत्रनुसर्वातनात्रतस्या य स्माद्यानुवर्त्रनात्र्युनांमनाहासंस्थासंप्रतिपत्रिहे तीपस्तर्भातिम् तिपिपनयोगविष्यताम् विद्यान

118811

पूर्वस्यादितान्तुःशह्गर्भः भभवाविधयः वंचादयश्यारेशाः कर्त्रवारश्यः तिनवसूर्णायं नगरं व्यावकतः वार्माय्यारेषः य १९नादिरोत्माविद्रात्मभृताविधायतेषयानद्रामार्शतेवहुवननमवयवेत्रविधः समुरायः समात्राकानयद्विवस्तिवयवनुमुर्ववस्तितेतत्नानार्यः चीमांपूर्याःचेनमः।मूनाश्वेपंचवमारेपर्वति।तथाद्विनसुलबक्षित्रस्थानवानवानिःमूनानिपंचलनानातिःमूधविति।सर्वधिवपंचशक्षेत्रतिहरूवेनसम रिम वेचनमवंत्रीतिवेचनोतुद्वीकत्रवंतिः सः वापसवोविधा यते।पंचानोपूरणः यंवसरवानितिन सात्वेचमः प्रवसेवेति।मामनवे सायोवधापूर्वेचारवाते।प्र हमर्थादितिवृक्षीकार्यसेयहभ्नाकाः बहिएतिवानवेर्यसर्वासिक्रिकृत्वार्यहम्पर्यः वचनाहिति।वार्यसर्थः वृक्षवासुर्कृतिवद्यानासंस्वाकानावना

श्चर वर्ष्यासंस्थायाः चाये श्वायः तरिक्रमा अत्राविद्याः सार्याः सार्याः व स्वाः अवया म्ये देवतः स्वाः स्वाः व स्वाः स्व अथवार्वामाः संस्थायाः वर्तवे भगाउमार्तिक स्थान्य सम्भवता सार्वा स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

त्यवः संखेयाः वंवाहिश्र हवाच्यातेषामञ्ज्ञेषेवन्याहिसंस्याहेतामनव ववह्नामिति॥वूर्वस्थान्द्वाइयेमेद् वह्नियञ्चातिकाहतमे ्षंवश्वर्यः त्रात्रम् त्रम् त्रवः श्वर्यः त्रवययः त्रात्रात्रात्रात्रात्रात्र्यः त्रात्रात्रात्र्यः त्रव्यावयय विकास में राज्यम् राज्यक्र मुक्तिवयः प्रमणार्थः।प्रधावाद्वीशारवितिष्यस्तिमितम्ला ववयवतेर् समुरायः प्रस्तवेः॥ अवयवक्तासामन्या

नाताम प्रादिविति। वद्यस्थानेयोगे मञ्चदशियोगिक्षभागत्तत्रचायंत्रीरश्चिताविकसग्नुवर्तनात्वस्थानिर्द्रिस्यागिकतेभावाबुरेस्स्या नातत्वनम् प्रादे योऽप्रचाराः मन्त्रयाः माञ्चवंत्रि। तत्रमद्यपूयुकामागम् त्वप्रत्यत्ववोविशेयाभावः तमस्तुप्रयमवेसना स्रदानिः स्यास्

भा-के-

नंतारसंस्थाहेर्महाप्रभार्षप्रसारितिक्रेर्शः।भगरिषुप्रसारिः त्रियो। निर्देशः कर्त्रवः स्थस्य स्थितिनीनिकत्यं। सञ्ज यमारोष्ठस्याक्षिका मृत्यस्यो। येविशो तायेनातनको होयः। प्रस्यां मेहिस्यरेशयः प्रस्यते सिर्देशयः स्यान्। विशेषि । एयदरः प्रस्यो तारिश्वितमः तिवैष्याने सत्तिक्षानिर्देशः कर्त्रवनकर्त्तवः प्रस्यते अह्निस्य स्थिति। क्रायाः स् अद्यति। वेद्यप्रसानिर्देश्वयानिर्देश्वयानिर्देशः क्ष्यान्य स्थिति। प्रस्यानिर्देशयान्य स्थिति। प्रस्यानिर्देशयान्य स्थिति। प्रस्यानिर्देशयान्य स्थिति। प्रस्यानिर्देशयान्य प्रस्यान्य स्थिति। प्रस्यानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थिति। प्रस्यानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयान्य स्थानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशयानिर्देशय

गमलेन्यतुरातोभवतातिऽङ्खरेराविंशतितप्रदर्शतोशनलंभवित्यस्त्रापितिध्विर्धितलादितिभावः।विद्वितदित्तन्त्रताविधानाचीऽ ऽऽद्दातुर्हितर्विन्वाग्रमसंबंधपतिवन्त्रीत्रचीत्राविका

114911

1410

यदा-आयस्त्रत्वेयद्ति। अशाशहेनान्संहिनं वेजनमुक्तते। छ वद्गांचरमानगधाते। दृश्चिमनाताभेनस्त्रिवितिसंवैयनाप्हणं शर व न्द्रायमं शुनेवनसर्थः। पहानसिधिप्रतिने सार्थाविति। विश्ववितिसंधीन लो वाहीना वहानकार्यामां विश्ववितिभोगन वविति ऐयानामि

बद्गतिकतिष्यवनुरंष्ट्कृत्वत्रः ख्यानायक्षान्तः त्य्यते वक्तत्याः व्ययते वक्तत्यः त्यान्त्रः व्यव्यक्तियत् विश्व यद्युक्तोष्ट्यिक्तियते। त्यत्वे विश्वास्यत्यायक्षायद्यक्तः त्यत्यत् वहं तिविश्वास्याविषयार्थयः युक्तः त्यक्तर् यत्रायदे तिविश्वास्यादे विश्वास्य विश्वास्

त्यर्थः विषयानीति। यदिम् तिस्वादिश्चितिवद्त्या त्रत्रितं धनोनतोषो प्रवति। यु बितुसतियकारोतस्पप्रतंस्या-त्वध्य् इतिव्यक्षत्रय दक्तिवते। ततस्य् कार्यतस्य दत्यतन्त्रितं सर्वेन क्रास्याता युक्तितुत्तरं तस्यप्रवात्ववद्वामावः॥ वर्कः निमाविष्यिश्विति निमानं मसस्य प्रसायोगिर्वे वर्षि काहिन विश्वविद्याति श्वविद्याति श्वविद्याति स्वति स्

गा-क्र

वृद्धः वृद्धवित्रयान्त्रान्ति। विशिष्णुद्धान्त्रः वृद्धवित्रान्त्रान्त्राविश्वाद्धानिति क्रवाद्धानियान्त्र स्व त्रवृद्धानियान्त्रितिययान्त्रपात्र तिवययान्त्रवत्त्र त्राव्यवत्त्र त्राव्यवत्त्र त्राव्यवत् व्याद्धानियान्त्र स्व त्रव्यानियान्त्र त्राव्यान्त्र त्राव्यानियाः त्रव्यानियान्त्र त्राव्यानियाः त्रव्यानियान्त्र त्राव्यानियान्त्र त्राव्यानियान्त्र त्राव्यानियान्त्र त्राव्यान्त्र त्रव्यान्त्र त्रव्यानियान्त्र त्राव्यान्त्र त्रव्यान्त्र त्रवित्र व्यान्त्र त्रव्यान्त्र त्रवित्र वित्रवित्र वित्रवित्र वित्रवित्र वित्रवित्र वित्रवित्र वित्यान्त्र त्रवित्र वित्रवित्र वित्रवित्यान्ति त्रवित्यान्ति त्रवित्यान्ति त्रवित्रवित्र वित्रवित्र वित्रवित्रवित्र वित्रवित्यान्ति त्रवित्रवित्रवित्यान्ति त्रवित्यान्ति त्रवित्याच्यान्ति त्रवित्याच्यान्यत्यान्ति त्रवित्याच्यान्ति त्रवित्याच्या

राम गए३॥

एक्तिसनि योगेनेनि।यहेवमस्तवन्य्रणाविषयाः प्रवयोगिनिनिनेतहेवागमरवर्षः । प्रस्तिप्रवयावितिभागेनिववना उमयागञ्जी यते।सिद्धान्त्रीतोनेनपाक् प्रवयोग्यनेः वृवद्वावद्वयाः।

1415

चयारेः। अस्यारेपितिक्षमधीविद्यारम् व्याप्तिक्षयक्ष्मीर्थन्त्रीयात्रीयः चयारे विद्याप्तिक्षयः विद्याप्तिक्षयः व नियम्बद्यस्तिक्षयः विद्याप्तिक्षयः विद्याप्तिक्षयः विद्याप्तिक्षयः विद्याप्तिक्षयः विद्याप्तिक्षयः विद्याप्तिक विद्याप्तिक्षयः विद्याप्तिक्षयः विद्याप्तिक्षयः विद्याप्तिक्षयः विद्यापत्तिक्षयः विद्यापत्तिक्षयः विद्यापति व विद्यापति व विद्यापति व

यलारे व्यासंख्ये : ।। खसंखारे १ मिलिम प्रेंगर ६ नाभूता इक्त पर : दिषण : खसंखारे १ शक्त प्रस्ता ने समाने समाने एक पणे दिषण रित्र पणि शहर समाने स्वादि या यनेकः प्रसं नोयरे कर कि शिश्व क्या गोने प्राप्ती ति । यदि यो सियं छे नातरं ति विधि नामाने ति । यदि सामानि परिकान के ति विधि : प्रतिविधाने । एवं ति हैं साथ वार्चाः । यदि ति हैं ति विधि हिने कि समाने प्रस्ति विधाने । एवं दो प्रति ।

H1-8 пвуп मते छः।।मरशहेनसहरुषोन्मत्वर्थे अतेतहिशेष्यांम् कमान्त्राप्रथानानुषावित्रास्त्रम् प्रधानामर्थेविमिक्रिस्त्रपाधिकतंत्रप स्तर्भवतंत्रक्रांग्रेसिन्नात्रिन्नात्रम् वानासीवस्त्रमिन्।स्यांत्रमंकपरार्वातिकस्त्राधार्योग्रेस्वाहिकवर्षम् व त्यवाधर्मसित्रेस्वातिष्ठश्चयवप्रयोद्देवसंभागस्य सम्राचनम्बत्याने मानिवार्यस्य स्वयाने मानिवार्यस्य स्वयाने मानि मस्रोतिवेर्यमस्द्रयं व स्रोतेतरेकर्रशास्य वामग्रक्त्यवर्तकाता अस्य वामश्लेनुकार्यसार्थनार्थनात्ववातिपर्विततंत्रसार्व

मत्री द्वस्त सत्ताना व्यवस्ता त्राने कवरार्वि विवक्त रात्र अने कवरार्वातिक कव्रस्तिवय वास्याना अस्य वार्या कवा भी बंगकेपुन-कार्गानिस्थाति। चयातिपरिकतान्।सिर्नुपातिपरिकतिनान्।सिर्नेन-केथंपातिपारिकविनावानाकथमा निपर्कितिमनंस्कर् पंश्रहसाशह मेर्निक्चनातान्ते प्रश्रहस्मशहमंत्रामवनातिएवं योसावान्त्र येन्त्र स्वामशहः पदानेसी

> सम IIBYII

त् भसपविभानमिन्धः। संस्पितिहरू जानेना स्वायमा सः प्रधासन्पिति वचना द्रश्रेरीतिन जानिशहस्व नुप्रविशहस्य प्रधाप वस्य वमान्त्र वपिरुतस्यासवामशृहस्याल्यपञ्चतिरस्यवामशृहःप्रताय कर्म्यर्थवन्त्रम्यस्य तस्यान्त्रमामावाच्यातिपरिकामेस र्चः नायम् नार्वान् कस्माविष्यस् ६ प्रितु प्रति एते स्वास्त्र विषयना हस्योतिकना सानुवार्वानु कस्माभवेवस्य एवं योसावि तिस्वंश्रृत्तवाश्रृत्यार्थययात्रशास्त्रववनात्रवर्त्त्रंशृह्यप्रवायकंत्रयानुकार्यस्यानुक्य्गात्रितर्थः।

विंतुनशिवञ्चभित्रहवलाह्नुकार्यानुकर्याचोर्पेहम्मनावः एक्त्वाचश्चनामितिञ्चनायभोगोगावः अगभवस्यामावं वास्तागिहवुप्रतिवह 

पानानाथेयम् अध्यामन्त्रभावेतमन्त्रभावेत्रमन्त्रभावे अभ्यान् अभ्यान् अभ्यान् अभ्यान् अध्यान् । स्व विश्व विश

मेरि अवभिनारश्चावश्चमाण्यानान्तिनत्तनवयागवाद्यःश्कृःसास्त्रावद्रचे प्रमावपनामलेनार्धेनतद्विमनुषम्माद्वितिगोमानि तितथा सनुकर्गाशृहः प्रथमासमर्थाखेनार्थनानुकार्वमातद्विके मनयामितिक स्त्रिद्येयः सनुकर्गाशहञ्चानुकार्यस्वनातिसमवेते मान्त्रे.

यदाः॥ । स्यध्या वानुराकाभावितितार्**र्योध्याचतुर्वी य्रध्यावानुराकाश्योध्यः** तस्यवानुरक्ताः तैनवश्चेश्वयत्तावविनुविधानवेत्रस्य वस्त्रध्यायानुर्वात्त्रस्य वस्त्रध्यायानुर्वात्त्रस्य वस्त्रध्यायानुर्वात्त्रस्य वस्त्रध्यायानुर्वात्त्रस्य वस्त्रध्यायान् वस्त्रस्य वस्त्रध्यायान् वस्त्रस्य वस्ति वस्त्रस्य वस्ति वस्त्रस्य वस्ति स्तरस्य वस्त्रस्य वस्ति स्तरस्य वस्ति स्तरस्य स्तरस्य वस्ति स्तरस्य स

हेयोः स्पर्शिक्षे सामुख्यार्थे इतित्र त्वेत्र स्पर्यनेवभाविति प्रतान अः । उत्तर देवे वहित्र सामान व्यवस्था स्व उत्तर विवाद के कि कि स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्व विवाद के स्वाद के स्व स्वाद के स्व

गप्राम

1416

स्विकं।।क्रिनियमरात्रियमरात्र्यमतात्रम् वारवनात्रकति यानेत्रत्तकः किर्माण्यमत्त्रस्यायनः सानिधानेनमायं तत्रकः भानेनधानिकर्मास्त्रयताकः किरानत्यप्रवंगार्तिमनात्रयः स्वधाद्वयो लेकि केष्यवो तत्रस्य स्वविष्यपेर्नकः किर्माणिति रने माह्यमत्त्रस्य सम्बद्धिकः सानेनियोभपार्थार्थिनकाद्वयो हो स्ववाद्यस्य स्वित्य सक्तियः स्वतिक्रियान्य स्वित्य

मुश्चितं॥ ॥मश्चितिप्रतितित्वकते।मध्याह्रस्यात्ताव्हरः लावः।कंत्र्यप्रतयः।मध्याह्रस्यवित्वप्रतिहृद्धाः।स्योद्धाः।मध्यित्वप्रति।हर्षे कृति व्याविदिति।हर्षे कृति व्याविदिति।हर्षे कृति व्याविदिति।हर्षे कृति व्याविदिति।हर्षे कृति व्याविदिति।हर्षे कृति व्याविदित्ति। व्याविद्यति।हर्षे कृति व्याविद्यति।

र्धिकवितिज्ञापकार्यवर्गाभवित्र प्रव्यविकाधिका (गार्ववशार्यात्र वादान ज्ञात्र विक्रिति दिशः स्तः स्तः। ।। विक्रिशः शत्र मुहित्वर्गिति हित्र स्त्र ।।। विक्रिशः ।। स्वर्षः विक्रिशः ।। स्वर्षः ।।। स्वर्षः ।। स्वरः ।। स्वरः

নাৰপ্লিয়া৷ নানান আমানিঃ ব্যাসবাসনিং কিংজ ট্রিনিনিইটোন কামদর্গ- কুলে সন্তান কামনি কামনার্থী কর্মনার্থী ক্রমনার কেবলান ক্রমনার্থী ক্রমনার্

41. 番.

114 (11

तातिवचने नु कर्राण्यनयभिवन्तु बनः॥ ॥ व्यवंशाः॥ । व्यवंशाः॥ । व्यवंशाः॥ । व्यवंशाः । व्यवंशाः । व्यवंशाः । । व्यवंशाः । । व्यवंशाः । व्यवंशा

मपु है।

DATE

तर्सिन्त्रन्यः ।। इस्कण्युनिरिनिकनियाप्रेयवनेषमक्षायस्त्रिनिः स्प्रमायनेनीस्त्रः तथिनिमस्त्रि।।ज्ञात्रिये।।वाक्यप्रीनिकनियाप्रेयस्यस्यात्र्यस्यस्य व त्रसम्बद्धानाः प्रोतियशद्दार्यसम्भूतर्याद्वादान्यार्थयः द्वारोत्तिन्यस्य । द्वारोतियस्य प्रमायस्य । विवासनेननाः स्वार्यः त्रेनोकस्य राजनेनिकारणसायको प्रवर्गामाययिभविन कर्षस्यति सस्तिन्यकृतवनाः स्वारायसम्बद्धान

तर्मिननेपापेर्वनाचाप्रायेर्वनाचायरके प्यरिनिक्तं वायरिनाचार्यामाता। ॥ भागि वं छंदोधातार्विनाचार्वात्र वं छंदीयानर्विनाचा र्श्वेपरवर्वा छंदीयानर्व्याय व्यव्यास्त्रोत्रिपनिनेत्रतर्द्विचारते।छेद्वीयात्रीनाधार्वात्रितिध्वा छंदलेवानानाधार्विनियात्रेतर्द्यी तर्विनाचार्वाञ्चेर्यक्षेत्रत्यस्त्रीते क्रीतिक्॥ ॥ क्राहु प्रवेगमुक्तिविनेत्रे भागितर्वोश्यात्रकालयः हाणार्विरिनो निर्वेगस्यावकालयहरूलेकर्त्रियं स्वयुक्तस्यात्र्याद्वस्तिमासृत्युक्तं वित्रकृति।स्वावकालयहरूले।

वित्रयाद्रसाविभनोनायक्षणम् वर्भन्ययवाविनेवतः च्यक्ताविनिभरं चीनुस्तिविज्ञानियम् हृत्यनियातनाः धेन् पानेध्यर्शमस्मितियः।स्रा इः॥ ।।समानका नयुरतावितिषुनिनासमानेका नेयम् यययोगे यथात्मात्त्रपत्ति-कालेषुनिन्दियाद्विनद्विनिक्सिनेविक्सिनेवस्ति स्य द्विनायय् वेयोक्नारंग नबुक्तालाहरेसवसमानः कालो नोकप्रतिकितनुस्तो साधकतत्तृवदुष्यः नेनपदादिकायदिनिकस्यविद्यमधीयानस्र तथान पामाकः॥ 11c yn

रिकोर्गर को। सेनि॥ १वर् सेनेजनांत्र करोरिनिकित्वाधीसाध्यासीनिकःत वावर् सेनेधानावे सेनेवानितः सातिज्ञानानितिनास्यानितीनि सेनियातितयावर् सरेबुनियासः स्वोनियः तबावरकाररे बुसंकंतव्यवहि वंविकित्य ते तन्नेनिया। ॥रेनिजाव्य दृशवे वस्याधानस्यादिनीवेवारे व यसगानिकं॥ neph Neph

1420

તરભાષાસાનાન્ય ભૂતરામો કર્યા દેવ આપમી વ્યક્તિત્વ કરે લે લે લિતે કે ભગતો વારો તે વે હિલ વેશિ દેવ નાઇ જી તે કાર્યો પ્રાથિત હતા છે. લે લે લિતે કે ભગતો વારો તે વે હિલ વેશિ દેવ નાઇ જી તે કાર્યો પ્રાથિત હતા હતા. તે કાર્યો કે કાર્યો કાર્યો કાર્યો કે કાર્યો કાર્

तद्त्वास्मास्मान्त्रतिमत् पृक्षिक पर्वाविमा । श्रद्धभौनिर्दि श्वेतान्य सः ऋष्यिनिति। न्यश्रस्थ भवतिनस्मिन्यविम नैतियोग्न कर कःसम्बद्धमः स्वेतिदि हे वहनस्या चीनचे मास्त्रित् ध्रतामवं ते भवति वयवति स्थानः न वते मास्त्रे विग

मान्द्री-

ત્ર પાણિવદ્લાપિતિર્સ કરેવાનિ ચોરવિશેવ ભિલે જો અમલો કરિત વધા અભાગતાવિશ્વ મેનુ વધા પોલિયા વિતાય તરે છાવદે આ દ્વા ત વૈશ્વ મહેલા મામ કરેવાના માને કરેવાને માને કરેવાના મામ કરેવાના મામ કરેવાના પાણિયા વિતાય વધા સ્વાપ્ત કરેવાના ક આ મામ કરેવાના મામ કરેવાના મામ કરેવાના મામ કરેવાના મામ કરેવાના મામ કરેવાના પાણિયા વધા મામ કરેવાના મામ કરેવાના સ મામ કરેવાના મામ કરવાના મામ

> न्त्रचालियद्वांक्तिवर्धातनायावर्धप्रत्योवधात्मात्रोत्रेतद्विवयोजनाववर्त्तायदर्धीयप्रिवाति । इदेनिर्देवयोजने। तेष्रवितना यो यथास्यातः। ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

स्प्रतार्थां नात् प्रकेश में वा त्रावार नात्रात्र का स्वाधिक के का ने प्रकेश के विश्व के स्वाधिक के विश्व के स्व देति बुद्दि स्वाप्ताति एम विद्यासन न न न प्रकार ने का विद्यासन के स्वाध के स्वध के स्वाध के स्

ग्रम ।।५=॥

1422

भ्रत्रमिव पासः तायाम प्र्याणकोऽ स्पासन्। तानोऽस्पानिकार्यक्षान्तर्भः तानानि दंभनति। तानानिकार्यको निवस्ति निवस यहिने तस्तिन् वाचित्रपाराय देशिकः प्रयोगोनभनिकार्यनम् वितिकारिकार्यको वितस्यारः तेतानानास्य तिनिकारः ॥॥

मार्थे.

सामें मिला का स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त का स्वाप्त के स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्व

सामग्राक्षः च कोत्रे च चत्रः न्यू वेत्राग्योस्यासनाग्रास्य विकासिकाविस्य विकास सामग्रामा नामग्रामा विकास सामग्र नामग्रामा नामग्रामा विकास सामग्रामा विकास सामग्रामा विकास सामग्रामा विकास सामग्रामा विकास सामग्रामा विकास सामग सामग्रामा अनुसंबंधी या स्वासी अनुसंबंधी या स्वासी अनुसंबंधी या स्वासी अनुसंबंधी या स्वासी अनुसंबंधी या सामग्री

या इतर्यं प्रमाणये वर्षाद्वनमानिन कर्ने वर्णात ३६ ते वेश्वन वर्णात्वा विश्वन वर्णात्वा वर्णात्व

तम ॥५९॥

1000

न्याति मुन्ता दितिश्रातिनेषु कारिसर्थः १५ तिक्रिनमधिनात्तः वाधिक वैत्यवेषु नानियदेशोविशोताः १५ ५८ वर्षि १६ काणाः धीनो व्यक्षियने तर्भवर्गिते समयेतु यवदिनावपितिभवः गाने व्यक्षकार्यकारी एतिः केवलाता मने तरा रोगो भव वर्षिय द सामितावः १६ तुक्षकार दूर्वात् मामित्येष्ठयस्य रात्रभावः स्वताप्रकारितार हित्र रहेत्यः यहत्वकाषाधिः यह विक्रोतिन वित्रोत्तर्यः विवर्षे विवर्णने सामित्रकार्यः स्वर्णने वितर्णने वितर्णने वितर्णने सामित्रकारिता वितर्णने वितर्णने वितर्णने वितर्णने वितर्णने वितर्णने सामित्रकारित वितर्णने व

र्ट्नाहिषयोत्तरम्भित्रकाथयात्मान्यनंबादियन्ता-मार्ग्ट्रिकामयोत्तरम्भवन्तामार्ग्यस्यायाद्वित्त्वयन्ति।विद्यस्य हत्तरहत्त्वस्यान्त्रभविमयेस्वर्वेतर्वेत्वरम्भविस्तायाद्वितःयस्य स्वत्यमस्य स्वत्यस्य प्रस्ति व स्वत्यस्य स्वत् मार्गाः जिञ्च हत्त्वस्य स्वत्यक्षित्रभविद्यस्य विद्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत् प्रस्तवृद्धस्य प्रयोगे स्वत्यहत्त्वरेत्वर्वेतर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वेत्वर्वत्वयस्य

ण रतिम स्तर्या वयव १ ते पृत्तं ताव ने गावः समन जातन्त्र स्वितन गाति यह तो कियमाने के वस व वास्त्र प्रति विने व ने नक्ति (विशिष्ट रिनम को ति प्रति ने स्ति ति स्वित ह तो धार्मिका विक्ति स्थाप्य स्तर्य किया जो की ने किया ने किया किया है कि प्रति प M. 8.

વિત્રત્વાં ત્રામાન ત્રા વિજ્ઞા વિદ્યા વધા કર્યા કર્યા કર્યા હતા. ત્યારે કર્યા કરા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા ક

मध्यहकस्मान्त्रभवतिवित्रतः शवन्त्राधिभे दुद्धविहित्ता स्वात्रम्त् प्रमध्यान्त्र प्रथान्त्र स्वात्रभवतिवित्र प्रथान्त्र प्रयस्य प्रथान्त्र प्रथान्त्र प्रथान्त्र प्रथान्त्र प्रथान्त्र प्रय

प्रावनामिसम् श्वास्त्र यो अदिवाकात्माति विदेशसम्बद्धाय यो न्यो वजनाना वो देशमाति विदेशसम्बद्धाय स्वास्त्र स्वास्त्र

11 (01)

1426

वनेकतितिन्ताश्चवरोत्रेकतसंख्याविशिशजातिःकार्वश्चाश्ची यतेयथाय्यु नायत्तेतेतिमावःस्रामातिवरिकारिमञ्जेकवर्यतेता नांसकत्मतिहेश्यकुरोत्संख्यावविवत्तितनारेकेनास्मान्तातिवरिकावयोगानिःततुनसमुद्धवारित्यर्यःस्रत्तेवाति।दिनोर्सुन्यस नाजदिनार्थिनेनस्मार्द्यसार्थपर्दस्यवरसम्बन्धितार्थादिगासदिनोभवतिवंतगुशर्वविद्युप्तम्यतेनवदुनीरिजास्यकारत्वादिति

समंबेरततः ऋह तिस्त्रपत्रे संबीर्समान्यते।यार्गतेतत्विसमान्यतेमात्रात्रियदिकादितित्वद्वस्यामितवं अवववेषे तत्विसमावतेनसमुद्रयेः।अधेदकसमात्रप्रविवंचापदः तेनसमावंचगु द्वागुप्ति।अवक्षमानम्भासुपुद्रयाद्वाति यदिकसात्।समासमाहेनोन्सनात्वेतिनसारं उन्तेविश्वयाचेद्वितः स्वतेनद्वितः।स्वधादेणातुरः पांचनावितिरितिनेय दिगुः कल्लाहित्दु औदिः।अयवाद अहितुः प्राम्नि।अंतरं मनादृद्विद्वित्वयद्वितोत्तरं सम्बद्धस्य स्वतेन्द्वित्वयद्विति स्वतिक्वर्यात्वे स्वतिक्वरस्वतिक्वर्यात्वे स्वतिक्वर्यात्वे स्वतिक्वर्यात्वे स्वतिक्वर्यात्वे स्वतिक्वर्यात्वे स्वतिक्वर्यात्वे स्वतिक्वर्यत्वे स्वतिक्वर्यस्वतिक्वर्यस्वतिक्वरस्वतिक्वरस्वतिक्वरस्वतिक्वरस्वतिक्वरस्व

स्ववदार्थमञ्जूनंत्रमात्रस्वविधायमानस्वद्भं वीहस्तंत्वावालहितार्थवंत्रम्थितारेविधायमानोहि गुर्विशेषविषयन्वक्ष धकःप्रामोनोन्दरःस्नतंत्वनादिनिन्नुचानवकारोनंतरंगमविधानोने वहीयो यत्रेक्तनिमिनाहिगुद्धवीहिनासिस्त्र दिगुनावक्षत्रीहित्वधानामिहतुद्विगुरस्वर्थमधिकमयस्त्रेततद्विस्तासिनिन्नेनविशिष्टस्यवस्यर्थस्वतिहैनार्थन्वाह् परितार्श्वित्रियंगाः संगतिनार्श्विवात्वाद्वां क्षित्रहेत्व कार्यात्व अस्ति व नार्यात्व क्षित्व नार्यात्व क्षित नानां मृत्र अववद्भवित्रोत्व कार्यात्व क्षित्र हिन्द कार्यात्व क्षित्र महत्त्व कार्यात्व क्षित्र कार्यात्व क्षित्र हिन्द कार्यात्व क्षित्र हिन्द कार्यात्व क्षित्र कार्य कार्यात्व क्षित्र कार्य क्षित्र कार्यात्व क्षित्र कार्यात्व क्षित्र कार्यात्व क्षित्र कार्यात्व क्षित्र कार्यात्व क्षित्व कार्यात्व कार्यात्व क्षित्व कार्य कार कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार

वहवाहास्तरमञ्चयमार्तरंगवहिरंगभावादिशेषविष्टिनेत्रदिगुनावृद्दकरेवधिनाधिमेष्टिवृत्वदेसदिनस्प्रनिवेधोवकव्यन्तेने निकद्रितिदिक्षेप्रतिविद्देवदुवी हेर्भावात्गदिगुमितवेधसवयुक्तःचेवस्य दूर्मारोवदुवीरोपस्यतेनिपूर्ववद्यस्तितसम्भव निदिगानुसमासानीराजनव्यसंगः॥

राम ॥ (१॥

1428

श्रभित्रवनमानस्पास्तीत्महेः श्रर्थाप्रसर्थ हिन्यस्ववमानस्तितस्ववेर्गयनस्वंश्वदिश्यासंवंश्वासीनिवबमात्रियनेने वयबप्रस्वशा वेगमा(तिमावः दृष्टि मनीतिः परचारगानाणं दृषितः युद्धाः स्तिद्धाः श्रावितस्यांस्त्वीतिद्दवत्नीतिद्देवतीयनेनेवपूर्वे सिन्यप्यवेन दृष्टिसंश्वा वेगमान मृतुःत्रप्राप्तीनीतिमावः श्रेष्टीतरे संत्रादिनियुद्धाः सेत्रद्विभज्ञीतिषद्धाः श्रेवितः एकज्ञातायदिसंवंशमुम्बन्धवित्रयय प्रवमा विविधतेनस्ययकश्चविसंति हृत्युवस्याशान्तां कारस्तिनोणे संत्रश्वतस्य ज्ञावश्यद्वस्तामावश्चसंति छिन्तदिसानामि दिसानोज्ञातिसं

खणमत्वचर्णान्तत्वधीनमितवंनमितवंनमितवंगितवंगित्वस्याः अर्थमप्यः शह्ययागर्तिः खर्यस्यमापियामानिशहः अपु क्रि अतेतवेन्त्रेनोक्ततातसार्थसिदितायसप्यपेपामानमितवंगितं नार्गारुनोषानाम् प्रयामरिताति। तेनिविद्यामानिशहः अपु क्रि शालाहित्तिमतारुपतन्ति। मवनवंगिते तेन्ननार्योतो हेन्ननार्योतो हेन्द्रियं विद्याचेना स्वत्रेन स्वत्रेन स्वत्रेन अध्यप्तत्वं तान्मतुषा भवितवंगोमितो अर्थवंति ववनंत्रे अर्थवन्ति। नमितवंगितवंगितवारित्रमाने विद्याचेना स्वत्रेनो वोक्तामानिश्चित्रवंगितव्यव्यविद्यानाम् विद्यानानि स्वत्रेन्ति स्वत्र्याचेना स्वत्रेन्ति स्वत्र्याचेना स्वत्रेन

धानदेशासनिहिनमेमित्रविभावतान् अध्यन्ननारिति-पृश्चीन्ननायसम्बन्धविष्ठः वात्यन्नः यसमामनर्गिनानेविधेने येषुनेगोमन यामालेयसमानिक्यां गावेषा।तेदिविद्यतिमित्रवेशः साक्षालां वर्षेतावेतिभावः नतोगोमानित्यवंशक्दिविधाषां तर्वश्यः स् इन्निनिधिनात्वेनान्नर्भविष्ठिक्यः सत्त्ववार्ययोगामार्गवेशिषितिनेगोमकावेश्यः वाश्चित्रए वत्तर्भकान् द्वीतिविधावः स्वाप्त्यायस्य स्वत्यादिक्याव्यात् स्वत्यादिक्याव्यात् स्वत्यादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्यावादिक्य

वी में में मप्रमणे वा वर्ग है था।

रभा-क्षे-प् ।। €शा स्रमयानातीयकः स्व त्विमाभिरमिर्वर्धेत्रमयः। सम्यानातीया कत्तर्गयेनै वस्वत्विदिनुनाएगर्गाक्रीम् विशेषां ने स्पर् तिथ्वप्रमेने अस्पर्मनाति विवेष्ट्रेनुनाइ निर्धिपाप्रेपति समानात्रीयान्य नुनाहै - प्रतिवेद्यावे क्रायः। ते वावित्रवासमानहिनो सहप्रमिन क्रायं विविद्यासमानात्र स्वित्रमारा अस्ति सिर्मान्य विविद्यानात्र स्वित्रमान्य स्वित्रमान्य स्वित्रमा

कतेमन वेपिनसम्मासः जिपतेननद्वीदिर्नस्य हस्त्रीत्वेत्व हस्तर्मक्रमानिष्य द्वाप्रतिविधिन्तममार्थनं तत्र वृद्ध वी हिर्देष मदिया भागति । अभेभाग नम्बन्धिन विधिन स्वत्र स्वत्र विधिन स्वत्र स्वत्य स्व

गम् ११।

1430

सनेताहिति सहप्रत्येष्ट्यतेसाह्यंचान्यभिवागतेनसमाननेत्रष्यतेतन्त्रार्थहतन्त्रेनेट्हीसनेत्रादि द्वाहनस्वतिश्वंशीताप्रियायिनहह्तप्रवेशे उ.उ.प्रियतेषानंति पत्रदत्तिकृत्वातिविशेषानुयारानात्तर्यत्रतिष्टनसंभातप्रश्नःस्रीधानतेत्वपरकावश्चातीताहरम्बंपवितर्यतिति प्रवेतित्यचिवित्रमधित्यदित्वंववित्तितेत्वयायप्रियानमाण्यपतीयंत्रियस्यत्रयोपसनिस्यवमानित्युक्ते उतिश्रहस्यवद्वर्

सहप्रमायोगेष्टः सन्तानेशिताः सार्विकार्वाति सन्तान्य सन्ताने प्रति स्विति सन्ति स्विति सन्ताने स्विति स्विति स तुष्ण स्वयः सन्ताने स्विति प्रति स्विति प्रति स्विति स्वि

र्द्धवन्तार्थनिमित्रभवन्तिहरूवविर्धितम्बयायानानिभिधेयस्याविसंवेधीस्यास्त्रीतेवं यस्येतन्त्रन्तिहरूवस्यारकानिसं स्व द्कोद्शनःस्वसर्धस्याञ्चस्यास्त्रातिविशेषस्यायादानानिःमृद्धितेक्ष्यमानसंवेधेवातेर्पयान्यस्यिनिशीयस्योयादानान्त् प्रशंसाद्यानिः॥ मा-की-

वारतीतिरितिः क्षिप्रमारोपित्र मार् वहरोविशिष्टमेवर द्वात्राधीनवशारात्रयापि वतत्तरश्चारु स्मानेवस्मारागंत्रायरितमवः वव भनोतिरितिः क्षित्रास्यार शर्यात्वातंत्रातिमान्दरेवे अनेवित्ति ते युगावनेते स्मार्टित क्ष्यात्रात्रीति क्ष्यात्र स्वित्तु कृष्यः वर्धस्यात्रमान्त्रवाविनः स्वयित्रेकासित्यं गुरमानेः रोवित्रवात्रवेशस्यार्थे स्वयायार्थे स्वयात्रवात्रवेशस्यार्थे स्वयात्रवेशस्यार्थे स्वयात्रवेशस्य स्वयात्रवेशस्य

यावतीभिःखल्वियोभिःवाहरो६ प्रस्थःकल्योतोत्तवनीवुषःगक्य्योतोक्ष्यविज्ञतस्यिःकल्योतोक्सविद्धतेनाविनयकल्योते।सन्मानेविद्धतेनाविनयकल्योते।सन्मानेविद्धतेनाविनयकल्योते।सन्मानेविद्धतेनाविनयकल्योते।सन्मानेविद्धतेनाविक्यात्रेन्यते।सन्मानेविद्धतेनाविक्यात्रेन्यते।सन्मानेविद्धतेनाविक्यात्रेन्यते।सन्द्रित्यतेन्यते।सन्द्रित्यतेन्यते।सन्द्रित्यतेन्यते।सन्द्रित्यतेन्यते।सन्द्रित्यतेन्यते।सन्द्रित्यतेन्यते।सन्द्रित्यतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्द्रित्यतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भतेन्यते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन्दर्भते।सन

नजहातितराजेवप्रतैपतेषाहेनवापिथा बनेगोःशावलेयरतिनतुशावलेयस्पेणे वितिपुपाः वृनहत्वापिनश्चापिकप्रेपति द्वातस्य देवमतार्थतेष्ठा वृत्तावापिथायन्त रूपर्थः परस्य वृत्तावापिकात्र वित्तावाप्ति वृत्तावाप्ति वृत्तावापति वृत्त

11(3)

1435

रवाग्रद्धातेष्ठातिषयोग्रम् ननाञ्चभ्रात्यात्रियमार्थनायो प्रात्त्र्वेत्रणात्यानं ॥ ग्रमात्रिण ग्रनेक्तप्रतिद्वयोग्रह्त्रहेत्रात्रात्र्वत्रत्वात् यमनेविद्याम् व्यवहार्यस्य व्यवहार्यस्य व्यवहर्ष्यात्र्वत् । ग्रात्रियम् व्यवहर्ष्यात्र्वत् । ग्राह्यस्य व्यवहर्ष्यात्र्वत् । ग्राह्यस्य व्यवहर्ष्यात्र्वत् । ग्राह्यस्य व्यवहर्ष्यात्र्वत् । ग्राह्यस्य व्यवहर्षात्रम्य व्यवहरम्य व्यवहरम्य व्यवहरम्य व्यवहरम्य व्यवहरम्य व्यवहरम्य व्यवहरम्य व्यवहरम्य विषयस्य व्यवहरम्य विषयस्य विष्यस्य विषयस्य विषयस्य

यनिमा विति परि विभावास्पाता नानायोगका गामन र्यक्तात्ते हो हो निविध्व हो स्ववहत्।

मुक्तेत्रहत्तस्यम् ब्रुवितिविधित्रे ने विदेश हे नवे त्रवत्नाः प्रस्या द स्ववहत्ते निहिनो मह्विति प्रमाणः त्रवका दितिसमध्यो

समुच्यः संप्रधने विद्यादि स्वदंति देशे विकास सम्बद्धा सम्बद्धा स्वविद्यादि स्वयं स्वयं सम्बद्धाः सम

गहिमा

नैतरस्मितितुंरारिष्मोऽनकार्गनेष्मोयीनिश्नाविधेतेतनं परिनुं दारिषुविद्धादयः वधेरसद्भियः हिणोः नकार्यनेष्मस्तिरनेष्मांतान्त्रस्य विद्धारिषुतुं रार्षः वर्ष्यरंत्तरातुं दारिष्मोनकारान्त्रेष्ण रृतिरनेनस्यानास्त्रिक्यः यानितद्वोति।कार्तिविदकारमानिविद्धारिष्ठवरिता निकानिविन्तुन् देरिषुपरितानितमेर्देनचाराज्ञायकार्यव्यानार्वित्वर्षः।वस्युनर्ववनिवित्वेषाद्वरंगेववत्तवंतन्त्रप्रक

नेतर सिरोपक मिल्रिया योगकर गो प्रयोजनं कि छुँदा दिव वेद्यान्य ने स्वार्थित स्वार्य स्वार्थित स्वार्य स्वार्य स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्य स्वार्थित स्वार्य स्वार्य स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य

रस्योग्रह्मानुक्षारतिनिमनुवोभविक्यनातिकिष्णगरस्याग्रह्मान्यतिक्रियास्त्रश्चेनात्मुनः अवमानांपूर्वस्याग्रह्माग् सासमनुद्दम् वयार्थानं सायपनासर्थः युर्भाविति।सतिक्षयोजनस्य संनभवतितिष्य विक्रियाग्यनस्य स्वायः। गर्म

11150

सो पान भवनस्यार्तिः वकार्यवस्ति वकार्यस्यावयान्। नन्यात्रायाकारमात्राते यामान्यस्यात्रावयान्यस्यात्रिः अवस्थित चित्रनानाः विवस्ति विवस विवस्ति विवस्त

त्वामार् कान्यकरिवाद् प्रकृतिक स्वाप्त राजनी कार्यकर स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स

त्रान्त्रहान्त्रीत्रस्याणक्षमान्त्रविभिन्नमान्त्रीयान्त्रात्त्रीयान्त्रमान्त्रियान्त्रस्य स्वत्रमान्त्रस्य स्व स्वमनक्ष्रीयोगात्त्रावर्षम्यस्य वर्षायान्त्रस्य वर्षायान्त्रस्य स्वत्रमान्त्रस्य स्वत्यान्त्रस्य स्वत्यान्त्रस् स्वमनक्ष्रीयोगात्रस्य स्वतिकामम्बद्धमान्त्रस्य स्वत्यान्त्रस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य भा के ।। ईए॥ ऊ बगर्वपदार्थाते-मासिकेमाद्दीकेवर्गसद्दर्भर्थः सानञ्जेतिरसम्बेमधुशरूर्व्यवानावित्रम्भवादिनेमविष्यपृथ्यवाति विवस् धुमेवीताबद्दित्रदेवत्सि सिक्तरतिसम्बद्धिदिनिविषये यसविशे विवासिध्यात् रत्यर्थः न्नश्चार्यः वात्रीतिस्यानाम् वामव्यविष्यः स्वास्यान् विवस्यक्षेत्रात् वात्रीतिस्यानाम् विवस्यक्षेत्रात् विवस्यक्षेत्रम्भविष्यान् विवस्यक्षेत्रम्भविष्यः । विवस्यक्षेत्रम्भविष्यः । विवस्यक्षेत्रम्भविष्यः । विवस्यक्षेत्रम्भविष्यक्षेत्रम्भविष्यक्षेत्रम्भविष्ठः । विवस्यक्षेत्रम्भविष्ठः । विवस्यक्षेत्रम्भविष्यक्षेत्रम्भविष्यक्षेत्रम्भविष्यक्षेत्रम्भविष्ठः । विवस्यक्षेत्रम्भविष्ठः । विवस्यक्षेत्रम्भविष्ठः । विवस्यक्षेत्रम्भविष्यक्षेत्रम्भविष्यक्षेत्रम्भविष्यक्षेत्रम्यक्षेत्रम्भविष्यक्षेत्रम्भविष्यक्षेत्रम्भविष्यक्षेत्रम्भविष्यक्षेत्रम्भविष्यक्षेत्रम्भविष्यक्षेत्रम्यक्षेत्रम्भविष्यक्षेत्रम्यक्षेत्रम्भविष्यक्

इत्यसिमुक्तमभारः अन्यस्थाने त्याव स्थापका अन्यस्थाने स्थापका स्थापका

त्राहिराण्य द्वितिविशेष स्पन्ति ने क्रेन्स्य त्याङ्गः क्षेत्राविति योवैति वश् हो वस्यसम्ब वाधीय तर्षण श्रह समस् भवति त्रिमना ६ व त्र्याम् विति त्यारित्रर योसी त्याः समय त्या विति लाधवान् व द्वेत हिस्सामान्य नित्रमा यः स्मर विति मध्यमस्मास्ता त्रिमध्यामन्ति न्य वस्त्र स्मर्थक वृद्ध स्तिति त्या क्षेत्र स्वति वित्र स्वति वित्र स्वति व त्य क्षेत्र वितर त्या क्षेत्र स्वति वित्र स्वति स्वति वित्र स्वति वित्र स्वति वित्र स्वति वित्र स्वति स

1436

तः मनातः वनश्मित्रलः स्व त्राम्बद्धमानुवर्तनादार्थामानः एकानस्तिम्धर्वतंत्रवन्नियः उत्तरात्रिततः छतानु इत्यासंत्रमंति। धावतेतत्त्वनावन्तः संगावनस्

रतः सच्चातु ति। वर्तव्यवद्वयम् स्थाप्य देशकोदि स्थाप्त स्थापत स्

निसंत्रायोमकात्रसंत्रायोशियाकः।।

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

n

11

11 (41)

मानी

बदु लं हिंदशि। छोरिन्यस्रात्रे प्रभावनार्वामयस्या हृदयानार्राधिश्च। छोरिन्यस्या श्रुधेयन् स्वायस्या स्वर्तास्य स्वर्तान्य स्वायस्य स्वर्तान्य स्वरायस्य स्वर्तान्य स्वरायस्य स्वर्तान्य स्वरायस्य स्वर्यस्य स्वरायस्य स्वरायस्य स्वरायस्य स्वरायस्य स्वरायस्य स्वरायस्य स्वरायस्य स्वरायस्य स

11(0)

1438

वर्षवाणितिपृष्णवरेवस्तानकारिको क्रीविधानम्बित्विद्विकर्तम् ने विभावत्विक्षये । प्रमयः एवंच क्रीतिय वर्षा वासत्रिदितरम् वाने मेरेत्री विधानानरं न्यामानविधानामीतिसः ध्योनस्याण्यं क्रीतेवस्थितिकियाप सर्वेक्से मेर्निकनाविभिद्यस्य द्वेसिधानितेषु सुर्वेकया रार्थकार्विधानान्य स्वतिधानान्य स्वतिधानात्विक्षमान्यः।।। रूत्वाधानाद्विक्षमान्यः।।। रूत्वाधानाव्यक्षमान्यः।।। 41-87. 11 (31) पादकाविभक्तिः । भदिपयोजभक्तित्रभयेजनसामान्यविश्वायने करन्यविर्देशान्त्रभविषयरित्रज्ञत्यापिर्वित्यातिर्विधयातिरामान्यसारि हलन्यपितालेसाराम्योपी क्रांतितवर्धस्य क्रांतियर्थः । प्रमिष्टिकं साध्यायित्रकार्यायामित्रके स्वयः प्रमिष्टिकं इसोपित्रयक्तवारतः रहितिर्तरति प्रस्तिवृत्तरामाण्यमहिनित्रस्ये पाप्रेविभक्ते हिर्मिष्ट्रावने भवतिरहैत्वनु प्रस्

याम् शावभक्तिः विभक्ति स्वानवंपिम् क्रिलेयपोजनपिद्धतिष्धः स्त्वे वीनानिकः क्रीतुः स्वादिश्यपिष्यः सिद्धोभविनयवेवक्षिण ते प्वयेषम् (१ व्यवेषार्द्धम् स्वादिप्रायोति॥ तेविष्ठां विस्कृते विभक्ति स्वयं विदेशी विद्यवेष्ट्योविष्ठक्रित्वः स्वयं प्रवेशकः स्वयं स्वयं विदेशकः स्वयं स्वयं प्रवेशकः स्वयं स्वयं

ध्वेषवार्गिमापार्वरात्रीषुणिवितेतंत्वंविविवित्तां स्वोकायतेतनित् सांनिन्सार्व्यु भनादिभिक्तार्या वधतिनेवर्यः उदिवितेतंत्रस्यनितित्वविवित्तां विद्यापार्थितं स्वावित्रस्याय्यान् विद्यापार्थितं स्वावित्रस्यायाय्यान् विद्यापार्थितं स्वावित्रस्यायाय्यान् वित्रस्य स्वावित्रस्य स्वाव

म्म

1440

स्मान करने ने कार्य प्रस्तिक स्थान कार्य प्रस्ति कार्य ने कार्य में कार्य में कार्य में कार्य कार्य कार्य कार्य स्थान कार्य कार्य प्रस्ति कार्य प्रसाद कार्य इस कार्य कार्य

तस्त्रतीयपे हत्ते स्रवेश्वाल्ला भाषान्त्रविष्टिकोनअभोति। शानुष् धाति द्विति प्रक्रिके हेवार्यिनार्यनार्यवत्ताति विश्व स्वत्रतीति प्रक्रिके ह्वा विश्व केत्रतीत्र केत्रत

मा की

तेन्द्रिक्ष प्रवास भावति व्यवस्थित व विश्व कारण्या स्वतंत्र प्रवास क्षेत्र कारण्या स्वतंत्र कारण्या स्वतंत

11 (1)

श्वरिकेष्विदितर्तियकार्यन्त्रेशातितिभावः र् रेत्रेति। एवं चयपुनाया स्वाधिते।।

1442

ૡૡૹાઃા ગર્પનમીતિ દું ભાદિતિ સારેદભવ સંભવનું, દેવનાત્રમાં ધામતૃપય માળ રહેવા પ્રચારા મથે છે. તે તેના ત્રણ ત્રાહિત સ્વાયમર્પાઃ પૈત્યાના દ્વારા માના કર્યા હતા. પક્ષસેતતિ ક્ષિત્ર માળ કર્યા ના પ્રસ્થાન કર્યા હતા. સારેદ્દેશ સુધીના પૈત્ર સ્વાય દેવના કર્યો હતા. ત્રાહિત સ્વાય પક્ષસેતતિ ક્ષિત્ર માળ કર્યા ના પ્રસ્થાન કર્યા હતા. ત્રાહિત સાથે કર્યો હતા. ત્રાહિત સ્વાય કર્યો હતા. ત્રાહિત સ્વ

वंबनाप्ताहित्यस्यान्त्रन्त् र्देविवार्योत्त्रात्त्रतिकार्योविभन्तारंशावासः विविज्ञानस्य र शःस्यः कर्यवाष्त्रीयदिवयमः स्वानास्ति व्यानास्त्रित्यस्य यवंबनात्रतः व्यान्ति देश्यः स्वानादि दिवयः स्वानादि स्वानादि दिवयः स्वानादि दिवयः स्वानादि स्वा

स्तिक्षे स्तरप्ति विकासकोः असंग्रामान स्वार्थिन र्नामान स्वार्थिन प्रमान स्वार्थिन स्

如南 II FOI तसे ब्या ।।लए चित्रिति वनु म ए बता वर्च नात्र, पार्च भवितवित्व व वे तंववित्र उन्तरेश भावत्र वित्रिति है। ऐश्व प्रमान हो बता महिला महिला मान्य है। देशमान कि मर्थ मास्त्रितः त्रविक्रेतित्रभववववा तात्रहर्नीय करणामिलो वायक कर्य व ।तस्य विभक्ति स्त्रक लात्नाहि विश्विः ति क्राता मर्थना स्तर्व

तक्षेत्राज्ञित्र चेत्रिकेससिन्य वेतिवेससिन्य येत्राची विस्तित्र स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स वंत्रसिन्तरिवाधिवतीन्त्राभितावाना त्रसिःपाप्रोति।तसिनोऽवनाकः।तत्ति।यते।ततोऽवरौदनि।तसिकासिन्वचनेखरार्कावि॥ ॥वर्वभिगोच ।वर्षभिणासबीमवाची।वर्षभिणांचेतिवर्चतेतमवीभवाचीर्ष्यं।वावस्विमात्रवसितः।वावस्म वसातावर्भितः।।।हत्राध्योविद्शं ते। इहकामा अप्रवति। सः जीते। प्रवासिकी में श्रतिवक्त बंगिके तर्भवत्र यः। भवान्र विविधि विकासिक्या वकानिति। स्थ तंत्रभवन्ततोभवान्।तप्रवनःततोप्रवतःतत्रप्रवतःतसिन्धवतितत्रभवतिततोपवति।सरार्धपुःतत्रहिर्धपुःतत्रतेरार्धपुःतरीर्धापुःवत नर्धियांत्रकोर्वियं क्रिकेतोवियम् अन्य केत्रकार्वियम् अस्ति क्रिकेता विद्यानियम् अस्ति विद्यानियम् अस्ति विद्य वैवायुक्तान्ततः बायुक्तान्।तं।बायुक्तंतत्रच्यायुक्तंततः बायुक्तंतं॥ ॥बयुनाःबयुनेतितिकिविवानते।र्योः सूत्रवे।युनावयनयः ।वर् मेकलोपः अधुनवयलयः।अस्तिन्काले अधुनामानावाह्यकविनोद्यस्त्रतीवादिविप्रक्तिरुद्वानावनतोने वस्तुः पाप्रीनिःहरनी मितिविषातमान्त्रसिद्वाद्रशाहितातमान्त्रसिद्विभिष्यति। मान्यस्तर्भावातम् विभिन्नस्त्रमित्रसिद्याननस्त्रः विभिन्नस् वाधकोषवि॥व्यक्ता उक्तंबाकिम्का आहेरिद्विति॥

विसन्तेता गरीनीम्गकेचिहिरानीवितिस्वंवदेविन्त्रसेनुदानीवेतिस्ववत्रसिन्त्रसोलस्पतिवचतार्न्तरोतिस्वादोसिद्धविति। आहेः वस्त तिवचनात्।।

नदो॥ गरावस्त्रातिमस्त्रकारिमान्द्राययान्त्रत्रस्यानास्त्रीस्वित्रयाः अराष्ट्राययेतनाराज्ञाः । मत्योः। गो गयोकित नरेगा गरावचनमितास्त्रकारणन्त्रपुर्यः कृतरं पुर्वाचना ह्याविहितोषूत्ययावितिस् जार्थः स्वानं ज्यारेपयास्त्यमाश्रीयुनेततः इसः छेट्छित्रानी । तत्रकतं विज्ञायितिकार्यमाश्रीयुनेततः इसः छेट्छित्रानी नित्रपद्धं योगयाविषयर हिलामवताच्या हायाविषयाच्यात्वी स्वाधित्वस्व विषयाच्यात्वी ध्यसान्तरस्व नित्रस्व स्वाधित

तरेशचात्राचात्र्राव्यतम्तर्थक्षेत्रितृत्वात्।तर्रार्व्यक्तम्तर्थक्षेत्रिक्तारागिवृहितत्वात्।विहितोत्रद्धायपः।सर्वेद्धात्यक्षियत्तरः कालुदेति॥॥तर्वाद्रीहिलीचछंद्रि।तयाशितप्रातिपदिक्षत्तर्द्शोद्वयः।दृष्यविज्ञानीयात्।योबुधायययित्रीत।तराचार्यःसुहुदूत्वच क्षेत्रवारितिया तिचारका ति हेवाहति॥ ॥सदाः यहत्यागरि। सचारतिवित्यात्यते। समानस्यतभावी चाञ्चाहति। समानस्यतभावी नियाय तीयञ्चपूर्वयः। अहरपाभध्यामाने अहितस्यः। पुरुत्यराति विनियाते यत्येषुवितर्योः परभाव उदारी संसवत्यरे। यत्रव्यवितर ःपरभावीतिपात्पत्ते।द्वर्शच्यप्रवासंबासरिभश्यये।प्रवीतम्भसंबासरिपरत्।पर्वतरसंबासरिपरारि।स्वामरतिर्वितिपात्पते।इदमःस महरा। इस्मा सम्राच्यायातियात्वते। संवत्मरिनिधये। ऋक्षित्रस्वतसरे स्वमः। वर्च्यतिविधित्वात्वते। वरसार्च्ययह व्यरमादेच्यक्ति।प्रसादेच्यविष्यप्रेतिभाषात्रे अहत्यप्रियोष्यरमात्रे प्रतिभाष्यति । अधिति । अधिति । अधिति । अधित अभावीच्यारहत्ते । अधित्यास्य । अधित्य अभावीच्यारहत्ते । अधित्य । अधि प्रभावीच्राञ्चार्तारप्रभावीतेवात्यतेच्रञ्चप्रयोग्धान्यभिवो। श्रास्तान्वचायम् अस्य यस्यार स्मार्ध्स्यर् ध्रिष्टात्मवेद्द्रस्मात्रीतिवात्यते। पृत्तीत्वात्यते। पृत्तीत्वात्यते। पृत्तीत्वात्यते। पृत्तीत्वात्यते। प्रमान्यते। पृत्तीत्वात्यते। अस्य प्रमान्यते। अस्य प

गायथापात्राभ्यतुतातेनकाश्चिद्वेषः॥ ॥

M.B.

दिकान्त्रीतिकाः त्रस्य क्ष्याविकारिका अस्ति स्वतिकार स्वतिकार स्वतिकाः स्वतिकाः स्वतिकाः स्वतिकाः स्वतिकाः स्व मृतिक्षमीतिका स्वतिकार्या स्वतिकार्या स्वतिकार स्वतिक

रिकशहोष्यःसप्रनिवंचमी।इहकस्मान्त्रभवति।प्रविस्मिन्देशेवस्तीति।तेवदेशिदिशविशेषिग्रामिततः॥ ॥ ॥॥

त्तर्प्यस्योमबित्त्तीविद्ध्यंष्याधास्याद्व्येष्ठणम्ति। स्वाविद्यंश्वेतिस्युक्ष्वात्मनीविद्येष्ठस्य स्वाविद्येष्ठस्य स्वाविद्येष्य स्वाविद्येष्ठस्य स्वाविद्येष्य स्वाविद्येष्ठस्य स्वाविद्येष्ठस्य स्वाविद्येष्ठस्य स्वाविद्येष्ठस्य स्वाविद्येष्ठस्य स्वाविद्येष्य स्वाविद्येष्य स्वाविद्येष्ठस्य स्वाविद्येष्ठस्य स्वाविद्येष्ठस्य स्वाविद्येष्ठस्य स्वाविद्येष्य स्वाविद्येष्ठस्य स्वाविद्येष्ठस्य स्वाविद्येष्य स्वाविद्येष्ठस्य स्वाविद्येष्यस्य स्वाविद्येष्ठस्य स्वाविद्यस्य स्वाविद्

স্মত

1440

हिन्। ॥ श्राह्म नस्र्रिक्ष मारिमाह्म विद्याण व्यवस्क्राह्म विदित्तिभाव अहिन्त्रिक्ष निक्रम श्राह्म विद्याम स्व स्कृति भृग गरिषु नो ति। सर्वे ने व्यवस्क्रा शहे स्विति नो वे व्यवस्क्रा विद्या ति विद्या ति विद्या स्वति स्वति तु ने हेता प्राप्त मानामुन्द्री व्यक्ति स्वति मानविद्या क्षिति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति

्भिरात्र नामानसङ्ग्रीक्ष प्रधानम् तृत्रियंत्र नम् स्वतंत्र वित्र स्वतः स्वतंत्र स्वतः स्व

शिराणाणकार्तिसम्बन्धार्यकेषुप्रानाएकशास्य राभित्व सकार्राचितक नात्वनस्ट्यानोहिरदेशकाल्यंत्रसुरुपवस्ट्य सानुभानः भर्वानास्य वरस्ट्यानाहिनस्त्रतः कुद्नर्मनाविद्यस्त्रतं द्वानववेश्वेन्तात्वित्रानात्यकानकालेनित्रदन्ताद्वन् यो—प्रानवेश्वमारापविवस्त्त्रते वनस्ट्यासीतिष्ठमतो। खन्नेत्रवस्त्रत्वेश्वनस्ट्यिनवं वस्ट्यादः। भा-के गुरु॥ ત રામનાની દેવ તર્દ માન્યમાના દિવિદિવાનિ અને સ્ટાઇય ફેનિસ્ટિશ કર નિયમિત નવામાં નિયમ નવામાં આવેલી કર્યો કર્યો કે વર્ષના માન્ય શાનું લાં શાનું અને કર્યા આવે શહે એ તે અભાવિદ્વાર્થિયા કિંત સમયા તે નવિષ્યું ને સાહિત રંતિમાન પ્રદેશ પ્રદેશ સ્થાન સ સ્થાન સ્થાન

(म्म

1449

र्श्वाणे नायूर्वमापितिः अयसमानानः तिनावेषुः युवनमावः रिगाविनानये देदः इतिमान इतिहाद्दिन समामुख्यतियामारितिस्य रियोगेयेचे तावाधित्यावरास्यावरास्यावरात्रावरात्रात्वतिया रियोगेयेचे तावाधितास्यास्य स्थान्य स्थान्य स्थान्य स्थ

रिलाति तर्व्जातिकिववर्षे विशेषवर्गार्थिति । १८वर्षे प्राप्ति । १८वर्त

ब्रामर्थातिवासस्मात्मायो र्यमाकावेननुवंधकस्म धाहनवर्मर्था।

U I

11

मा-स्र.

संग्वायातिभोषीधाविधार्थरलयाते।काविभाषीकामाविधावास्त्रपैविभाषीः।वधावाकातिविधाः।स्त्राविधाः।स्त्राविभागितातिविधाः धाविधानेधानर्थरथ्यात्रोधाविधार्वधात्वर्थरयञ्जावर्तिकसः व्यक्तः चुनर्दीनर्थरयञ्जावः किवतरेवर्नः केत्याभावाति।मन् नेस्केरिनेवादः कात्रकरथ्यात्रमेतत्वत्रम् केत्रावेद्धं केत्रावेद्धं कित्रयः।वधिक्यकारेवेभवति।विध्यक्ताक्रयकारेतिनयाद्वा सार्वकरिनेवादः कात्रक्षरथ्यात्वर्धार्थाः विभागित्रकार्विक्षः।क्ष्यात्वर्वकर्षातिति।।

ते।नवनुमाका लकारकारकष्ट चक्रनेबिविसामान्य जायस्य अवश्यात्।नन्य स्वासंविधाक्री कार्यात्वविधावयेनभावंवीत्रिकसार् वैनामव वेकमानुं करतिन् एक्रमावायस्य स्वयस्त्रात्तिविज्ञेणने स्थानिकयो नेव त्यः येनध्यान्ता कार्योतिक यापा त्यायीश्य स्वातिकियायत्नुं मारितिकियाप्यक्रमान क्ष्मानुं कर्मा एवनेक्ष्मकार मुजिक्षयायेष्ट्रार कप्रकारस्य मृत्तेर की तिव ए चक्रमान् स् स्वातिकियायत्नुं मारितिकियाप्यक्रमान क्ष्मानुं कर्मा एवनेक्ष्मकार मुजिक्षयायान् प्रकार स्वातिक्ष्मकार स्वातिकिय क्ष्मातिकियायत्नुं मारितिकितिका स्वातिकियायाम्य स्वातिकियायान्य स्वातिकियायान्य स्वातिकियायान्य स्वातिकियायान्य

川さら川

1450

एकादोगाभागर्गानुवर्षभावेषुवर्दायर्गाधामानस्यारेशा र्यप्रमयानेतवीरधिकारणविवानएकधानुनित्रविवानतक्विनार्यितवारिक धामुक्तरति।सरभावरति।स्रवेकत्यार्यत्येकाकार्गासरभावयर्गिकस्याविवानस्वरूपयिकारावारक्वप्रवेधकर्गार्थिवधान्त्रवि तिरोक्तभारित्ववार्विकान्त्रवेकत्यविभागावरक्कायनाभावात्वात्विकार्गाविवानरित्तम्यताव्यत्वेधकरणावेद्वार्थियोर्धि मुत्रर्थे देखेनुकरूकार्गावेदे धेकुर्वितिन्वावर्यप्रितिस्विकार्गार्थामुक्तितारणविवालरितम्याकर्गातेवेकारायोवकाकर्गामिक

एकादोध्यमुत्रगासहभावेष्यमुत्रगसहभावेष्यमुत्रवक्तयाष्ट्रेकःध्यंग्रिशेकुरुगस्तरिवक्तवेशयाधिकाम्यविकाम्यविकास्य ।।दिश्रोत्वा धोरोतन्त्रवर्ष्यस्थ्याधिकर्गाविकातःवर्षेक्रप्रवेक्षयियोग्यर्ष्यवेक्षयंक्रियोग्यिदेशाविश्राविकातः।।।दिश्रोत्वा धनुत्रग्ध्यप्रतेमास्वर्णेदेर्र्शियेष्यमुत्रमास्वर्णेदेर्श्यवेष्ठस्यविद्यम्।

लपाएकाका गाप्तितिसूत्रोणेवेष्टसिदिरिमर्श्वभ्यतेकस्पप्रेकीकार्गातत्रप्रकाणपावात्तरश्चिमप्रिकारापिकानेवेति स्विकस्पा तेकाकारोगेपकारस्पविसंभवात्युर्वे गोवसिद्कारिसाङ्कः। ॥दियो॥ ॥वश्चिदेभानीतिस्वार्थिकतेविस्वभागत्तनवाविकाङ्गि गासेस्यायोगस्त्रोककोवेसायुद्धकोवस्यक्रिकारिस्यायोगस्त्रोककोवस्यक्रिकारिकार्याः॥ याया। ।।वायशर्रायप्रस्पवारम्माधनोयाविताञ्चसम्हताद्वितायःकुनितःञ्चलिकप्रियञ्चायवितनोवायःदेशातांश्चावित तयर्गर्याः त्रवित्रवित्रवानुवारामादितसंगप्ततादवाशवीति।नेहतार्गित्वित्रतिनप्रसिवाधर्मर्थाः।रुतःचीतरांताः सम्पतेयश्चित

या व्यवाशया। यशिक् सित्र व हांग कर्न वंबिया का साथा से क्या श्रामी है विष्या वित्र व्योग व्यव्स सामृदितिः स्व व या करता: ११ विकास का का का स्वाप का स्वाप करता है विकास का स्वाप करता है कि स्व विकास का स्व करता है कि स्व व ति तो करता व शहीं सिय ने दोवः स्वाप के नुवाय प्रसित्त प्रवाय : या प्रवाय वित्र विवाय का स्व वर्ष है होंग ने विकास के स्वित क्षित्र का स्व वर्ष के स्व विकास का स्व वर्ष के स्व विकास का स्व वर्ष के स्व विकास का स्व वर्ष के स्व वर्ष के स्व विवाय का स्व वर्ष के स्व वर स्व वर्ष के स्व वर स्व वर्य वर्ष के स्व वर स्व वर वर स्व वर स्व वर स्व

निर्मित्रराप्रमास्त्रमान्त्रकाण्यकार्यमान्यमात् पत्रते प्रदक्षित्रित्रसम्बद्धमान्त्रेष्ठवाव्यकोहेव्हतवाः सबद्धाहेतित्रसह हे वहित्रमुम्मिक्यान्त्रसाण्ययेगाप्रमाणेषवन्ये वस्त्रवेदहे वहत्रयाशहरमाधविष्ठवति वश्चिष्ठामानि॥ MH 115 EII

1452

एकारा॥ ॥एकोराकि निवाति।एकशृहःसंखाक्येवेतिष्ठस्रते। अस्त थयद्गांबतर्थं स्वित्रेष्ठणात्वात्वाप्रियेषति र्र्शोविधणन्तु त्यजातीयेककार्यस्तायांचावितः प्रस्रोपयास्योर्कणान्त्रस्रामित्यदेशमानुर्वित्रक्षयुनिद्धिवद्गयेपस्याविधायत्वे व वक्तर्यवर्षत्रम् स्वात्माद्दिविति।संस्ये वरिशक्षर्यास्थःसवदिवद्गश्चार्यस्वययं स्वित्रद्शकृयोग्यसस्ययद्वाविशवणणात्र

एका हाकिनि।एका हाकिनिविद्विक्तेष्ठेष सविवागित्र स्वानिविद्विद्वे प्रियम विविद्विद्वे प्रियम हाकिन्य स्वानिवाह का कि निविद्विद्वे के प्रियम हाकिन्य स्वानिवाह का कि निविद्विद्वे के प्रियम हा स्वानिवाह का कि विद्विद्वे के प्रियम हा स्वानिवाह का कि विद्विद्वे के प्रियम हा स्वानिवाह का कि स्वानिवाह के स्वानि

प्रतापिमनाञ्चपमकराइर्तिउपल् भृताचेतर्श्वपर्शनंपाधानिपिहिवन्तिमकेञ्चलप्राताः एकामाञ्चरितसमानार्थिपिवर्तिते नेकशिनितिसा धार्ताषिवर्जते देवर नयत्र रस्योरकामानेतिएकाम्यश्चित्राति विक्तानेतिकक्रेताति विक्तानेतिक

ग्रितीव्याडे प्रथममाद्रिका।

H-45.

याजिशायनेतामानवृत्रे।याजिशायनर्गः वातानि मिर्मातेशायन रतिरिश्वाः स्विनेश्यनाः वियेते।यानत ब्र्यान्यकवियोतिशम्यरित ।तानर्गिशायनर्गिताकस्यूपन अक्षेत्रस्य उत्पवते।व्यायाजिगरिकारितेय यंतो ध्यायाजियतिरिकारपमक्षेत्र (याः व्यातिगरिकी शहः। नवशह स्पर्कर्षाकः विक्रमितः।शहियरं भवारिकार्योकार्यविसार्याताक्युन द्याञ्यतिगरिकारपमक्षेत्र (याः विकास

र्धितः शृह साभिधान नार्विभानस्माभिषेपेगुर्गाभावाहुणास्पवस्विषकारं प्रस्तवेशुत्वादितिभावः यहातृत्वभागानानासितहभवनेव प्रकर्षभागः उत्तर्भागः यहात् स्थापानानासितहभवनेव प्रकर्षभागः उत्तर्भागः विद्यास्य स्थापानान्य स्थापान्य स्थापान्य स्थापानान्य स्थापान्य स्थापा

मा अष्ट्र

14.54

4

भाके-॥ १९॥ कारियापितिः तम्ब्रोधानम्बिकासवंकारात्वेविद्यमेनुन्ने कप्रसिद्धंत्वर्शन्यकर्षाश्रवः यसप्रत्याचनो केप्रसिद्धिः धन कारोगर्सितिमहाद्विमनवानिसर्वयान्महोयात्वद्विमवानितिमापूर्यस्यिः तातिर्विते अश्रव्यक्षर्यान्त्राते प्रवित्तर्यान्त्री विमञ्जागात्वितिवरित्यः अभिययमहर्विति नेवक्प्रसिद्गुणप्रकर्षाष्ट्रपोर्ट्यस्यकर्षे रेवर्षः केविन्तुगुणमुश्येशह्म

कित्रात्वेत्ते भूगेवर्जने । सर्प्याक्ति विकश्वानि व्यवस्थाना । सामानि । वह स्विन कर्ष्य विकास सिमानू हाम हान्स विवःस सन्दि प्रवानि । सामेनि व सन्याद हणा वृत्ते ह्लायं स्व श्वीमिनि । नर्ने स्व हिमानि । स्व विकास स्व विवास स्व व स्व कार्य विवेद स्व सन्य सम्बद्ध । कार्य विकास स्व विकास स्व विकास स्व विकास स्व विकास स्व विवास स्व विवास स्व स्व विकास विकास स्व विकास स्व सम्बद्ध स्व विकास स्व

ननः शहार्योत्तर्भिनापेष्ठणा समन्दिः साधनमनर्वेषापूर्विननु वसधनसम् ग्राणागत्प्रधानसर्वितः याः प्रकर्षित्रवात्तत प्रकर्षस्यमनोपनिक्षतिर्वेषमने प्रभाननित्यानेनापियमिणानहत्तेनवया दिरवज्ञे गुणागतेनापिनवस्थानपन्ति कोपेक्षियापनदेवनयोगा धून् स्वातेष व्यासारिकेवमर्थोन्तिया यहार्षाकः संयोग भा ११००

1456

ત્રેવ દોષ ર્શિન્ટ નામાળદાથા તંત્રા પ્રસામાં માલાબાણ તત્તારે ત્રન્ન નિર્દેશ કરવા કર્યો ત્યાલિ છે. પ્રત્યાન માલાબ અમિત નાજા યુખ્ય દ્વિકારિક જો હતા, 'અભ્ય જી ત્યા માલિતિ' હું ત્યાં ત્રાદર્શના ત્યા ત્યા કર્યો ત્યાદિક તે ન તુષ્ય ત્રિક તમે પ્રત્યા ત્યા કાર્ય સ્થિત જી સ્થળ ત્યા માલા કર્યો હતા હતા કર્યો હતા હતા કર્યો હતા છે. આ પ્રત્યા ત્યા

त्रेशरिक्षभवत्रात् इत्येत्राम्, क्षाव्यक्षित्रात् कर्त्वात् विवादात् विवादात् विवादात् विवादात् विवादात् विवाद १९०तेले के १६६मानेश्वापाप्रिक्षार्थः राज्ये इत्योद्धात् विवादात् विवाद

ध्वालात्रितस्य दित् प्रवर्षतुभवनेवप्रवण्यामान्द्रवण्यात्र ज्यातिति युक्त हर् कारिकराभवनिषय परस्वतरे वेहः स्वा स रिति युक्तत्राह्म कुर्व प्रवृत्ति विकाय व्यासम्बयुक्त्याणांगरा वेश्वर प्रवर्षः युक्त गुणानिकार् व प्रवर्षनामार्थिनावः नारिनिक धन् रिति युक्त रामार्थोरे वेहंप्र थात्राविषय वसारिनिक प्रवासम्बयुक्त्याणांगरा वेश्वर प्रवर्णनामानिक व्यवस्थानामार्थिन स्वा स्व भा की

जननेनयापा व्यवसानातः । नेनेनलार्यस्य कर्षावर्षस्य व्यवस्थातः द्वीतनिक्ष या वर्ताकर्त्र वंसाधनयकर्षे साम् रिति नकर्त्र वेस्ताधनेने देवानन द्वस्य कर्षावर्क्षातः ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

शः नचप्रधानसाक्षि वाधास्त्रः पु कर्षसं भवेगुमाम् ताध्यमकककि शिक्षाक्षात्रभवित्रोक्ति वाधकवित्रम् वाध्यमक्ष्यमक ने कर्षितिकि वाधकवित्रमाक्ष्यप्रकर्षेतुः कार्यस्यकारामयभिनासियमे नसभ्यत्रमक्षयि मानार्वित्रयार्थस्यप्रयवः एकोदीन्यद्रसादिकायः संस्यायाः सर्वत्रयाः स्टेट्कताविक्षयाः स्वर्तामानः वद्भावसंस्थायास्त्रीते वनसंस्था यन्त्रसम्बद्धत्र यक्षयः वृद्धत्रस्य स्वर्तामामास्मास्मा ना माविद्यकवित्रावित्रमे वः।भाष्यकार्सान् नातियकवित्राने सम्यास्त्रीत्राग्यमानस्यान्तान्ताः नाः।।

मा ।।) (।।

1458

त्र्यान्त्रीयात्रकारनारितिसंभेदात्रविष्यान्त्र्य्यादिशर्थः यथानातुत्वन्त्रादिनासिकायामहिकायाः किंत्रेनारि ग्रीतशावनस्त्रानिव्यय पार्थाने हेन्। न्याहास्त्रित् हर्माविशेन्यामित्रसम्बर्धविनिन्नास्त्रित्रम् व्यवस्थिताः विकासिन्नास्त्रम् व्यवस्थितिन्नास्त्रम्

मधा के.

113311

त्रसंग्रहेणपद्धार्यक्षक्षेत्रविद्यति।यथवर्षनामानमुचीर्त्तं समस्याग्यहःसंकर्तवे।युक्तात्हः संमापूरितावकर्तवेसिम नगुणस्वस्वर्धानित्रवेतान्यतिस्वर्धानाम्बद्धकातिस्वर्धे समस्याग्याः स्वाधित्रवेद्धःस्वर्धः।यरितियां सर्वित्रवे नगुणस्वस्वर्धादिक्षणेतान्यतिस्वर्धानाम्बद्धकातिस्वरेते यक्तिस्वर्धान्यतिस्वरेते सालेवस्वरादित्यां स्वाधित्रवेद नोतिस्वरेत्वानानित्रविद्यां स्वर्धानिकालम् स्वितिदेवत्रते।व्याकाल्यवित्रस्वित्रकालेकाल्याः

तिः स्ट्तेन्युवानप्रदर्शनेवधापावं युक्तास्मतिवाकार्यनित्रत्वशाहोहेह्दोपवनि कर्क्तीवस्रवास्मतकप्रितिवाक्तांत्रस्यान्तर्किरिवित वथवद्वित्रवात्रद्रमानुवनस्माप्रीवितिवस्पवित्रप्रदित्रसम्बर्धन्त्रपावसम्बर्धावप्रक्रिकानित्रहर्तिस्त्रप्रविद्यस्

मा १९३॥

1460

तथा प्राचित शेतेष मिन्नार्ति । प्राचीर्ति । प्राचीर्ति । प्राचीत्र १ देवे बोर्ति का मिन्नार्ति । प्राचीत्र । प्राचीत्र प्राचीत्र । प्राचीत्र । प्राचीत्र प्राचीत्र । प्राचीत्र

ए त्रुक्त्रेनक्षण्य प्रविद्योदिशिष्टार्यमस्यान्त्रानस्यानियक्रनात्र्यन्त्रान्यनियात्रविद्यक्रियावेनन्त्रियायक्रनेत्रे तार्वेन्नन्त्राधिकाणस्यिकक्रनात्रिक्तमस्यामस्यक्षेत्रेनस्यक्षेत्रस्यक्षीप्रायकात्त्रतिनित्रस्यस्त्रिधानार्ववर्वेनस्य वेननुरावेतिवद्यानस्यक्षयोते। मा कि

ભ્વેતંદિ પુ ભરતિ શ્રતિ શેતને તેમતિ જાય નો મુશ્કાપિયા વેતે આ દેશાનુ દુધ-શક્યાર દુધાવિત સ્વવ પત્રે તે મુત્ર વિવિધ જણાવાદી રાહ્ય પુ શાળિયાને જ્ઞાનિ તદ્દાતિ દાષ્ટ્રામાના વિત્ત દુષ્ટ્રામાના વિત્ત સ્વાદન પ્રદેશન પ્રદેશન પ્રદેશન જાવના કરત વન્ન ના ના ના ત્રે ના દિવસ દુષ્ટ્રામાં ભાગ માને કરતા કરતા કરતા કરતા હતું કરતા માને કરતા માને કરતા મા

एकंत्रिक्तिभाषयो।एकपितिभवनाविद्यावन नार्यमिधंतिम् स्कर्म सुन्तर्भ स्कर्म सुन्तर्भ स्वाधित्रत्वनातिभवनातिभविद्या शर्मनाम श्रुकोत्तिभव वकात्रभवितानव सार्यस्थ स्वाधित्र स्वाधित्य स्वाधित्र स्वाधित्य स्वाधित्य स्वाधित्य स्वाधित्य स्वाधित्य स्वाधित्य स्वाधित्य

वनस्विविषयामांवाजानेप्रिवचनान्यहिवशेषाणश्चैनश्वकारयोषाजाः शैवभ्रमाञ्च काह्योगुणाय संनाम्बन्ध वाक्तियेति सन्तिशावनान्निते भावेत् द्विमानाः साञ्ज्योभवन इतित्रधवार्विने कित्वारिशिभावः सक्तिनाञ्च कार्मकास्य वित्ति सन्तिमानकः गीयि स्थानिस्ति स्वितिश्वकार भे विवस्ति के वनुकार्वितिक की कार्याना स्वान्ते अभिनेक्तियाया स्वार्वे हित्तवित्र कार्याहिकार्विति कार्यान्तिक अपने सिंगवचनाना सम्यापा स्ववस्त्र सन्तिनिक्तिकार्याः स्वानिकार्याः स्ववस्त्र सन्ति सन

1462

सुर पविद्यक्तातिकर्तिकानः कः प्रवासिर्द्धितिकान्त्रकातिका प्रयतिका प्रयतिकानित्रकारित्रकारित्रकारित्रकारित्रका त भागश्चानेत्रकातामित्र प्रयोक्तवा पार्यतिकारूरकोत्रपतिकारिते ज्वः प्रवासित्रकार्यकार्यकार्यकार्यकारित्रकारित सुर प्रविद्यकातिकर्तिकारूरका विद्यास्त्रकारिकारकारिकारका प्रयोक्तिकार्यकार्यकार्यकार्यकारिकारकारित्रकारित्रकार

तरहत्वमुद्धेन्द्रभविनेनमञ्जू दूविद्यति।यराभुगाधिभावते।तरामायहिद्वेशय विविक्षयानतविनायहिद्वेशय श्वासः विनाय वर्तानीत्रण वर्तान

ह.स वी क्ष्यचिन त्र य भ्रते हम की शोर में बा स्ताति बस्प यभिद्दाना मुग्ता तो की ते अपना वार्ग ते शोर मुग्नी व अपनी ते अपना स्वाति की स्ताति की स्वाति की स्व

मा-की

ान्य विद्यातिशयद्ति परिविद्यतिश्वेष्ठेततंत्रस्योवेशेष स्वादन्तेनसम्मासे वहिर्मन्त्रात्त्रस्य स्वादन्ति वर्षावस्य स्वादेशेष्ट्रस्य स्वादन्ति स्वाद

उत्तर्यरानिशयं आतिशावि कोन्द्र-गोर्ट्स्ट चतरावर्थर्यने १६ त्याणि युक्तानिनस्वाणीयकर्षाणकर्षाणकर्षाणकर्मा त्यानित्र वृश्विवदृश्य महित १ वंगोनम्ह यान्तर्थनयो करणान् युक्तनाशक्ष्य मनिः प्राचीति । युक्तशक्ष्ये व्यक्तशक्ष्ये व्यक्तशक्ष्ये कर्माणकर् १ युक्तनाशहे युक्तशक्ष्यानितस्यद्र मनिधियानो नेने द्वार परित्र क्ष्या स्वाप्त व्यक्ति। तस्य स्वाप्त व्यविक्षाने स्वाप्त व्यक्ति। तस्य स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वापत स्वापत्र स्वापत्त स्वापत्र स्वापत्र स्वापत्र स्वापत्र स्वापत्र स्वापत्र स्वापत्त स्वापत्र स्वापत्य स्वापत्र स्व

नंतवाति कत्तरस्वात्रकाविष्यायकविवर्गवात्राक्तात्र र्तृतिविष्ठां स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात् शाद्ध क्रत्य स्ट्रेश्वर र्तृत्वतर स्वात् क्षत्र स्वात् स्वात्र स्वात् स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र स्वात्र वित्ति स्वात्र स्वात्र

(म्ब

T-4/64

M. A.

हिषया। महिवसमंबिधअंबदिवस्मविधअनिवातमावत्रमात्रात्रोत्रीयूर्वीधावत्ययोद्दिवस्मविद्यत्वतुववृद्देवन्तिसम्ब धारवःमहिनस्मनिक्षये सान्त्राः ताह्यानिष्मयनेतर्वायस्नोभवतः महोत्वर्विधक्षायस्ववयुस्मते। स्मीतुमास्याना

दिवचनविभन्नो।दिवचनइकत्त्वते।तेत्रेश्मलेधाते।शंतोष्टस्परंताःनिग्धत्तः।वा।त्विपास्यपारोस् कुमातो।म्बस्मा कं वरेवनस्वचरेवरतो।मिहः प्रतरही।पिषुनिधर्योपपर इक्तच्वते।तेश्चै वायम व्यर्थः।विभन्नोपपरेयु हर्तान् कर्त्रवंभगते।रहाविसावाणको।यःवारानिपुन का स्वप्रहत्वत त्र हुर्दति क्ववोपपर्रहतेवसिदं।नेवनातीयिकाक्वर्यता शशकावितातुं।रहाविप्रसन्तेतः।

आवश्यंत्रपुमतेश्वं नोपपद् धहागेविराष्ट्रा र्थाना वैद्विस्थानाति पारिभाविका द्वतमाश्चनः पूर्वः च स्थान्त विद्वा आवात्त्राः पश्चः चस्मा कविति चस्तर रेद्वे अवेति एकस्मिन् वृद्धे व राष्ट्रा वित्वे स्थाने प्रत्याप्त स्थाने विद्वा विद्या विद्वा

incon th

1466

संकाश्यकानांपाटलिपुत्रकाणांचपाटलिपुत्रकाञ्चभिरूपातमाश्चीगञ्चयपं खल्बिपिवान्स्वीपयद्यरुधाकर्त्तमेययोश्चित्रमामासर्थ्यामास श्रिको प्रक्रमाद्यक्रियप्रमास्याञ्चभिरूपात्रश्चीतामासिद्धायीय्यद्धात्रक्रम्याम्बन्नाच्यात्रस्यात्रमाद्वयस्य स्वस्यात्रमात्रस्य स्वस्य स्वस्यात्रमात्रस्य स्वस्य स्यस्य स्वस्य स्यस्य स्वस्य स्वस्य

सम्बन्धातिमक्तिकार्यः स्वतिकार्यः स्वतिकारः स्वतिकारः

मञ्जन्मवानिति।पाय्यस्यातित्राचित्रप्रतियो।पपेश्नत्यात्रप्रकर्षस्य स्वायप्रितिष्ठत्यप्तिनात्रपुर्यानस्य बातस्य व प्राप्तमानिक्षेत्रितित्यद्यवित्राहेतम् सीयाश्चार्यने ब्यतित्रश्चायप्रयप्तवितित्र नतात्वात्ययीत्यतेत्राष्ठित्यस्य स्वायप्तिकात्यस्य स्वायप्तिकात्रप्ति स्वायप्तिकात्रप्ति स्वायप्तिकात्रप्ति स्वायप्तिकात्रप्ति स्वायप्ति स्वयप्ति स्वायप्ति स्वायप्ति स्वयप्ति स्वय

चर्रः बालपुराशीत्पपुरारञ्जेषमरतिरिक्षेत्रपुराप्रचानत्वासरिक्षमतन्त्रयापुराप्रचलानत्वादुरापुष्यानीयितिर्देशः क्रियते।गुर्गापरयोगुस्य त्वेभवति।तेच्यातमेवपुर्गातरयुक्तेवक्तारीभवति।असीभवानस्थनारति।अस्यारीगुरार्थेबतार्थेवायवकारः विप्रयोगियमार्थः।तेतर् तिष्रयोजनारिद्धिविस्रिशरस्यमारगीत्रस्यावस्थारीस्यमध्योभविष्यति।इस्रतीक्षशरगार्थास्त्रियय्येवविज्ञायते।अस्यारी गावचना देवीतासिबंधिना वि। चाजारी एवगु गावचना दितिकंच्यात्। तकंत्रना देगु गावचना त्यातां। प्रजारय ऋ। प्रदेशस्त्र वर्तताक्षिप्रत्रायुक्ताञ्चताद्विगुगाववतदिवत्पक्ताञ्चगुगावचनाताप्रावे अताचीः आद्रेशए स्पेते।तेष्ठेषः एतदेवताय यतिमवतरतेम्यः आग्रावववतिम्योवित्रकादीर्ति।यद्यंत्रकाचीः परतत्रविकात्रवाति।यवमपितयोरितिवक्तवस्या त्।तयो.पर्दितापदिवनायंविविविविवेतेयंत्रेवेववयांवां इतारीहिनस्पातां।उपाधीनां वसेकरस्यात्युनविधानार्द्रा जाः। तत्र सितं विश्वीषास्त्र वर्तरम् याच्यितस्त्र त्वत्र त्यं स्थानित्र स्थानं

मा ० 83

तामातवीवीक्षयसाएव॥ ॥ ॥

न्यानार्ववहात्रीतिनियमाप्ततिनापन हारेणायमारि भावेता व्यतेनत्राशास्य व्यपुनावियंतना शोर्वासःस्या तक सद्भावित नामी निसम्प्रतेनप्रस्तेयजुप्रस्त्रवप्रजाहर्तिनतर्वानंत्वधातर्विप्रक्रः। वश्वीरिविष्ठावर्षाद्वयः न्युवाजाहर्तिययाक्रतविष्ठितिसंव ર્શે ચંચારિલિયાના ઇલેમ્પ્યતિન ઇફિમક્તિ વિગીણાપ્ત શન્મ ચાલ્રાવિત્રી શતે છું. પ્રશાસોપતિ જાણ અભા તૃષ્ણા મારે દેશાના દેશ સ્વિતિયા वबानचान्याक्षाक्षेत्रवावनेतनाजार्यन्त्वर्जनार्यशाविद्योद्धवर्वातिष्याक्षान्यः ततः सामर्थाद्विपान्निविद्यापानः विभक्ति शहेनविभज्यना

एवंदिना वायंत्रहतिर्माववतिभवत्वतेभ्योः गुणावचने।वोष्यमा शृहति।वर्षममाधोएदेशंशास्त्रि।नन् नोक्तं क्योशित्रकृत्वि ति।वरक्रवाम्ब्रतमनार्यस्माप्त्रवर्षके।क्रवस्ते।क्रवस्ते।क्रवस्ते।व्रक्षर्याःवर्षाःवर्षाःविष्ट्यमानिहि लेववेहार्यः।वर्षा दिभिन्निगर्गामाभिष्यति।तराणास्मानिरंवरत्रस्य हाणियावेत्रयवेतेर्वरत्तिताव्यतिर्वरत्तर्यानावाद्यादिराच्या आवार्थभवयः देवर नर निगमने। प्राचना कानिर्वेषर योजनानिर्वेष्ठ तीयानिर्वेष्ठ वभविति एवनि हाविष्र स्तान

प्रयणिति हिं एतं रची सप्रमानि रिकेमविव्याता।

प्रयमितिहिष्ट्रं प्रीक्षमानिहिष्ट्रं प्रीक्षम र्थं उचातेतस्य वृर्वशक्तिमात्रेतशक्तात्रोष्ठजते गविवरियोषिष्ठवारः प्रतिवरिकार्यश्विमानाशक्तियो गात्कामीरिशस्य क माण रामा भागातिवादिक त्यविवार ताम कवहामेवसायमेविभन्ने स्त्यविनी विवारतामय वहारः नहि प्रधानायः समाम हवेगावि

घशंसाचारूवपासीसिंगेना येनिर्देशक्रियते।एकवयनंत्रंतेनवातेमसीसिंगारेबीचित्रःस्कात्।एकवयनंतासाबुनपुंसक्रिकादिववयक वयनंत्रास्त्रास्त्रानेभरीयःमार्वप्रस्मपार्धः।कितरिष्ठस्मधीवशेष्मामेनत्रायशंसायांनातातिपरिकंवनतित्रसम्बद्धः द्व त्रथेरिवाधिर्त्रास्त्रानिर्धिकाञ्च्यकतिते।सिंगवयमायनुवन्तिर्वेषुस्त्रतीतिभवयमायानीर्द्धः त्रस्त्रात्रसम्बद्धः व मार्वाहिर्द्धः सुद्धतेर्द्ध्यः स्वराचित्रक्षः वयाप्यतिरिक्षं वयास्त्रम् विकासिर्द्धः स्वराचित्रमायस्वानं

निर्वर्त्तनेत्रम्यविशेषाविष्टे स्वर्विशेषाविष्टे मार्गित्वे स्वतिश्वाति । स्वर्वे स्वर्वे स्वर्वे स्वर्वे स्वर वानिशिष्टार्यानस्य स्वर्वातिन्ताद्व स्वर्वे स्वय्यये स्वर्वे स्वय्यये स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वर्वे स्वयं स्

HESH B

1470

एका बुनि योति-आरका त्रियाना के देशका के त्रामा तृक्षिण वा पाएक त्यमुक्त के विभिन्न त्रिक्षिण प्रश्ने के विभिन् चनार्शना तृष्य एके त्रामा त्रिक्ष प्रमाण के विभिन्न त्रामा त्रिया प्राप्त त्यम् विभिन्न त्रामा विभिन्न त्रामा त्रामा विभाग विभाग के त्रामा के त्रिया के त्रामा त्रामा त्रामा त्रामा के त्रामा विभाग विभाग

एकाचार्जन्न याार्वप्रधानंनामाकर्षपंपुनर्क्तायतेन्त्रियाप्रधानमात्वातंत्रयति।र्व्यप्रधानमिति।विक्तियाप्रधानमध्य किर्देवर्तनःक्रोति।प्रकीति।र्वोष्टएःक्रावर्षःकरोरेवर्तः।यःकार्कीसाकर्ति।।।।

नेतेलंकरोतिकां क्रियां विर्वर्तियात् प्रदाना त्यात्वात्वात्वतित्रक्षक्रमा सेत्रकार्तिकां क्षिया व्यवस्थाने विभागति वि

योपत श्राम्यामाम स्रीयानीयते।

भा-क्षे. मच्ड्रा)

परिवृद्धिकाः याधिवयवद्भुवयग्रीतिस्प्रेति।यंवतः प्रवेतातिभेगानिकियावेशात्ता।कंताहिता धनावेशात्ता।इसावनाहित्राप् वेति।यवित्रद्वेशवनोह्वयं निह्न्याति।विशेनक्तनात्त्रातिसंवेधस्य निष्यिते।एकत्वयनतिहत्यात्रोति। सम्बद्धाद्वयं तिक्षियवयद्भुवयनात्रोदिताहित्तम् वाज्ञुद्धेति।एवेवाहित्यवयनस्य निर्माक्षेत्रोति।एकत्वयनाद्वित्रायोगिहित्यव्य अ वयदोभविष्यत्वश्रस्य वित्र्युक्षकः त्वेतकः वोज्ञयक्ति विश्वयक्ति। स्वित्रामिति। स्वित्रामिति। स्वित्रामिति। स्व

तिसंस्थानिरवेशमे कवनम् स्वर्गो भवनिस्यद्विनद्वनु तयो दिवननव द्वन्वस्यो एवा र योविधाना रे कतवनर्थे मध्येरेकतवति वर्मस्यार्गदिने वया धर्यना वस्किनमे कवनते समार्का वनने ने वा नम्मार्थः वा स्वते नृति देवननव द्वन्यमानि स्वर्गामिक र्षः। लिंगमश्चिमितिशाह्ये परेशेनविनाधिषिदिनि गिस्य ने कवन्य समार्थिन स्वर्गानिक स्वर्गानिक स्वर्गन स्वर्गनिक स्वर्गना स्वर्गना स्वर्गना विक्रिय स्वर्गना स्वर्गना स्वर्गना विक्रिय स्वर्गना स्वर्यस्वर्गना स्वर्गना स्वर्गना स्वर्यस्वर्गना स्वर्यस्वर

ग ट ड्रा। शम

10475

हिद्दं चितितनुपुरासायाभिनेव विद्यानयः सर्वसादिबक्तनः स्व व्यापोरित श्वात्यशंसाक्तियतैव्यना द्वानामय्यसार्वसावि निरंप्रतियार्ना यचोरह<sup>्य सु</sup>व्यतेतराय सयाप्रसाम द्वापक्षेत्रस्य यहात्रक्षेत्रस्य व्यवस्य विद्यास्य स्वात्य तम्य विद्यास्य स्वात्य स्

सिद्तुषद्गर्मरीवेशिष्ट्रावनगर।सिद्देनगन्नण।अस्तर्णस्यवैष्यश्चेवऋष्ं।इस्लस्य्पेयमप्रवृत्नादुवासु इतिवेन।नेरस्वेयमप्पयमप्राणेशेनद्देनगरम्पर्योयस्यायंधावतोनीदिनंगिनम्।

तिपार्तेतुर्विराः सथतमगरीनंत्रपथ्यकोविषयिभागः याच्याश्चित्रग्यनप्रिश्चानंदाविषणंतुनेमः पापी वाभिनित्रग्रस्य सयोपाः भयविषयः पुरुत् वः नोरह्न्परितियः वाने। स्त्रितिपार्यसमानशनियोग्यवेश्वेस स्त्रेत्नस्रियेश्वासिस्पष्ट एयदिन्पविभागः स पर्यने नोपंदुनेस्योगेरीमकीयामपित्रा तः स्त्रियका यस्त्रः।।

118211

विद्साः प्रमणनाविधेवन वापाधानान् स्विमीवर्शमाप्रिनाहः रिव्हमाप्रावितिः विद्साणेष्येष्टः निगवनाविद्धित्यर्गिक वनमि तिः स्वनाश्वरमणने वश्चाप्रधाननात् विद्याणाणानाति स्वित्रमणित्विद्देशमाविविद्यान् स्वित्रमणने वनायः वद्यान् असेणाप्रधेन प्राव वननामाय्यवनोनिगववनानाविस्तित्वन से विप्याणाणानाति स्वित्रमणने सित्या क्रियान् स्वित्रमणने स्वित्रमणने स्वित्रमणने स्वायाप्रधाने स्वायाप्रधाने स्वायाप्रधाने स्वयाप्रधाने स्वयाप्रधाने

मा के

HERIH

द्वार्यात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्र्यात्रात्र्यात्रात्रात्र्यात्रात्र्यात्रात्र्यात्रात्र्यात्रात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्रत्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्रत्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्रत्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्रत्यात्र्यात्र्यात

1474

सिधानानिवयणसिनवश्चेरद्व,गुडाद् श्रेमारिनशिधानिद्दाश्चारिमतिन्द्रविधानवयसियानच्यानुकरोतुर्विद्दानानिधानितुक्तास्य विधानिति कर्मानिति कर्

क्षिणातः स्वेतिहिनियते। यया आसमेवाल् । व.ची के ईष्ट्समाप्रीकि पाप्यान नात्नाववन्न नुवविद्याति। विद्याति क्षियत सम्वितिवासानासि द्विति। वनुवोक्तेयसम्बद्धि। वन नानुवविद्याति वेष्ट्रस्य विद्याति। विद्याति। विद्याति। विद्याति क्षेत्रप्रिताववना नाति। व द्वेणव-खिपामित्राया यहणे कार्याति वेत्रत्यः स्वेति विद्याति स्विति स्विति स्विति स्व तिम्बत्राविद्याप्रीति। नाष्यति वर्ते ते। विद्यारि हो एवर्रणोष्युक न्योस्त्र दुक्तन्य द्विति स्विति स्वति स्विति स्वि

भवति द्वित पुनिति गुणश्चनामन ऋषीया तानि वयनान् गुणसंवंश्वमाने गार्थर मध्यमे ऋष्यते त्रिनित्या श्वर्यन्ति स्वाप नस्यति ऋषमे ने ने वैनिश्चितस्य प्रतिसमाप्ति स्वितिन असे विश्वरः गुणस्यानि की नर्शने देव यार विश्व मणनम्बन गर्ग सस्यति ॥ द्रंत्रहीतित्तवचनगुडार्यर्वासमामाःकंतरिश्वभार्यादेविकाश्विक्षणाध्ययवेनभावतेव रावःवर्वश्यावस्थिवर्वमाप्रभवतित्त वतनेवार्वमध्यत्तर्भवत्त्रव्याप्रदेवारामान्द्रश्यादेविकाभुवीत्त्रभ्याद्रस्यात्वारात्त्रिकितमसम्बद्धियवर्वमध्याद १८६८ ६-१ यमगति २ यमगार्थुवीताराक्ष्मपुद्रश्योदेविकायदेवार्थित्ववाद्रस्यादेविकात्रेवार्थित्रम्यस्याद्रस्याद्रस्य इतस्यमित्र अञ्चलकासूर्वदृत्ववित्रमण्यविधानार्द्रसिक्षियायस्य द्वमाद्रिद्रस्याद्रितिमान्द्रम्योद्रस्याद्रस्याद्

明号

HEAN

इहेरिगुडक लाइ श्तोत्रज्ञ स्पाप्तभाववान्त लाववागूरिति इयम यनिकाते। इर्तार्ट् हत क्लेमुक्तक लेवा तक लेका की सामि ववित्रक्ष स्प्रमुक्ता लावश्योता लात् केला श्वोत्वासमाप्ति वयन मृत्योता काम वृत्यि स्वाप्ति । किला साम्याप्ति काम सामित्रका लावश्या साम्याप्ति काम सामित्रका सामित

प्त, निर्मित्र वाष्ठ्ये गोभवित्तात्रिवद्धियाव्यं क्रितः क्षे वायर् वर्षमाधितियाँ : विदेशित्राविव्यत्नानाय वृद्ध ननार्त्र चः नारः जोतात्र वृद्धिमार्च पद्धितर्दन प्राप्त क्षाविद्यक्तात्र विवयत्त्र क्षाविद्यक्षित व्यक्ति व्यक्ति क्षितिप्राप्ति इत्येकरे नायवर्षात्र्यं विद्यक्षित्र विद्यक्षित्र क्षाविद्यक्षित्र क्षाविद्यक्षित्र क्षाविद्यक्षित्र विद्यक्षित्र विद्यक्यक्षित्र विद्यक्षित्र विद्यक्षित्

लोकतर्वत्रवानकामपुर्वातानोकराञ्चातां मुण्यन्तरास्तानशकार्यस्वरसम्बद्धात्रकारम्य वाचामात्रम्य विश्वस्त विश्वस्त तालामानाधे परसमानं मुरत्वेत् कृते वामुद्धये १६४३ राज्यापुरक काराकृतिय विगयः। ॥१४४॥॥॥२४ शत्याद्वात् विश्वस्त व युर्वनित्ता र र्षात्रमं भूत्वतापिति प्रश्नः प्राप्ति परिकालादितिश्वत्वयवारितामां प्रत्यानामित्रकात्रित्व विश्वस व्यापिते वक्ते प्रवर्षत्रमान्यिय सुक्तनारिषु प्रवर्ततर तिमत्ताविष्ठत्य यस्तावस्ता विभावस्ता विश्वस्ता विश्वस्त

नौकते।बरह्माह्माह्मात्वानक्तिताताच्यापुर्यंत्रास्तात्त्रात्यात्रात्यात्वान्यात्रायोज्ञात्त्रात्यात्रात्यात्र्य चात्रापवति।इंदेना<u>व्य</u>क् ६(ए०गुरकत्याद्यंत्रात्रेत्याययः नावयस्त्रत्यववाप्रिति वन् नोक्तार्याविकतिति।तोकति स्त्रि नोविकति। ॥दिवासापुर्योवस्त्रं स्रोत्तानु॥विभावात्रह्माकि प्रयीविभावावस्त्रत्यात्रात्यस्य प्रमुक्तात्वात्रात्यस

वहांभितिवनप्रतिष्यः-छिश्रातिप्रतिपरिकात्रस्योत्तान्त्रप्रतेगःत्रवरावः सुवनार्यवर्षः वानिवंपत्रक् नार्विवधः विभिनः कर्म बोवक्कवपूर्वसम्बन्धान्त्रम् वात्वविधान्यम् स्वातितितिष्यसम्बन्धाः स्वत्यसम्बन्धः विधावितिष्यस् व्यातवर्षः वाद् तेमानस्थाने क्ष्वतिश्वत्यस्य स्वतान्त्रस्य स्वतानिविधानि स्वतानिविधानि स्वतानिविधानि स्वतानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिव negn

તેન(સિયમોત્રનોવક,તામહાસિયાયનાવાન ભાવિમાં) વાતિ દુર્દ્દા ફિયમતેના તત્વાર શેવિ વ પાણુ મિનિનનુ વર્લક, મળુ વર્ષેમન ભાવે માં વ્યાગ માં ત્રિકાન માર્ગ કર્યા કર્યા

115 (11

1478

एवं त्यर्तिः नहः राजनं सातपुरशक्तिः स्वतः त्यक्तिः यतिपरिक्रतार् ति चुर्तिकतेष्यः तिष्वसम् राय<mark>सार्यन्तात्तम् राणन्</mark> जतोऽविधानानेकाप्रयोगनान्ताति धार क्षंत्राचेतानं पृषिनना पारिभक्तिन्तिः हतेषुरश्रह्त्योक्पस्थानन्ति क्षंत्राचमाविभक्तिः स् यद्यतेनकाप्रकृतन्ववर्गिनिक्ताः राजनाप्रकृति विभावत्यास्य विभाविकास्य स्विपयम् तुर्वस्थाने प्रकृतिस्थाने स्विपयम् प्रकृप्तिप्रविधोक्तवयविष्यः विभावसम् राष्ट्रसम्बद्धास्य स्विपयम् विभाविकास्य स्विपयम् स्विपयम् स्विपयम् स्विपय

च्द्रवर्षनिः प्रत्ये त्विष्ट्रद्विचेषकेषियात् याचि वितः स्वयत्ते वैद्धस्त्रचिति। स्वरः कथास्याति विद्धिः त्वातम् अस्ति स्त्रे प्रातिपरिकत्वत्त्वते प्रविधानिः स्वयुन् वित्युक्षे वित्युक्षे विश्वास्य ते विश्वास्य स्व भागं चात्रुर्वितित्रेतर्स्ति प्रवोजनानि विभाषा प्रतिने पूर्वमिति संवय्यते। स्वर्ति स्वर्ति तिस्वस्यते। विभाषा प्रतिने विश्वास्य स्वर्ति स्वरति स्वर्ति स्वरति स्वर्ति स्वर्ति

ભાત-નિસવર્વાધિનિ નુક્ષા દેવેને વધનયાણા પૈતિ ૩ દ્રાપ્તિમથી. જીમવામન વનત વર્તન ભાવિયોયત શાળા પ્રમાદિ માપ્ત પ્રદ્યો ન સંવ પ્રસ્માદિનિ ખાવ-વિતાદિ વિક્રિક્તિ વર્ડ- જે નિવેશનાન પ્રધાને લખાવ પ્રદ્યોન સંવ પ્રદેશ નિવેશન સંવ પ્રદ્યાનિ ને અભિ કરે તરે વાલ જો વોનિ કિ જ જે તે તમ્ય વિદ્યાની પ્રદેશો તે વૃદ્ધાના દેશાના કર્યા માર્ચ પ્રદેશ માર્ચ તે દ્વારા માર્ચ હોય महतेरेवितिकत्तवारीनां वामहातिः वदारिः तदर्वसीवप्रकर्वः संभवतित वीविद्वामाद्राग्यसमाप्रिप्रकर्वसमाप्रावाव र्यामा आसीव हसमाप्रेणकर्वा

1117 1111

1480

श्रव्याः ।। यग्नारितिपानिगर्काणयाक्योकन्भनितिश्वेतस्य वाषाक्रितिवेषाद्वीत्यनेनायनः क्वानेविशेवेवस्काययिन्नित्र र्थः मुस्तिमः कानितिनित्ताः वोभानिक करानाययिविद्यायान् स्मीवित्येवभवति शानेकानिकानिकान्यम् सानी

स्वयसर्वभागामकद्वाद्वे। करणवर्। किस्येतुवंतरायाहे भेवतिन्याहोसिन्द्वायाविवार कराहि तः संदूर्ध्यभवेष कंत्र्व्यव निवार क्षित्रे स्वयं विकार करावि वंतरावृष्णकातिः स्रक्षकातिः वृष्णकातुः स्वयः स

चववरः श्रीलंशह्शिक्तिभागचन वेल्ल् सीबर् उ चने १६पिनत्रीनिभिन्तट्रेशनाहिस्याम करनेनेनावित्र नयेनपृश्वेनेनघटांटी। ग्रीवस्यं ७ बद्गः १ फ्रांखानस्य ग्रानार्रेनम्य र्धस्य केन्नपदिहर्दस्यमानो यानिककाइन्स्प्रमिनिधं श्रालिभाव्यकारा ल्हावित धनेनेस्यानिसमानि येकीर्धं विश्वविद्यानम्बाहरू H. B.

कवियाति यस्तान्य स्ट्र-१५११वर्ष्य्वविवश्ववां वर्षत्र स्तिप्रवृतिकित्रकत्यमित्यत्र स्तियातो क्ताहितकात्र स्तेतर् केतिक व्यित्रवर्षत्व युन्तर्याचर्यविवश्ववां समानेस्तिततः कपत्यः तवशक्षकर्यितमासानां स्वार्यकित्रितः सार्याद्भवने वाक्षत्रन

कविस्तामार् यः पूर्वविद्यतिषिद्रं । कविश्वतामार् यो अवंतिष्वविद्यति विधेना कविश्व वक्ताणः क्तारा नां ववनं य कर्ष स्वाव ववनं य क्षाया स्वाव विश्व क्षाया स्वाव क्षाय स्वाव क्या स्वाव क्षाय स्वाव क्षाय स्वाव क्षाय स्वाव क्षाय स्वाव क्षाय स्व क्षाय स्वाव क्षाय

(12 = 11

त्मक्षा राज्य विवर्ष विवर्ष स्थानित है ने कार्य स्थानित है ने कार

1482

के स्तिते॥ भारताहेंगे कताहित्रधार्था विशेष वेषद्भाष्ट्रार्थिक क्रित्रहाहित्रध वेतमा प्रात्मिक प्रतिविधयोगस्तु निर्माति होस्मा चैक् स्तिमार्पः श्वारक्ति कर्मा विशेष्ट्रा चैत्यकाती त्यावीतार्धात्मा विशेष वेषका प्रतिविधयोगस्तु निर्माति स्व ४: कुस्तिनेशितिन्य चीताव्ययः प्रत्य द्वार्थः अपयोति चुस्तिक्त सामाणिक स्वितक्दित्रभवतीत्रवीति व स्तिकेस्माप्यव वृत्तवेशनोतिन्य चीताव्यवेश्वति स्तिकेश्वति व स्तिक्त्रसामा मिल्या विशेषक्रीति स्तिकेस्माप्यक्रिया स्तिकेस्माप्य

11.3g.

तान्त्रोवानितिन्ताः नोमवप्पः वृद्धिः विदेशान्ति । स्वित्रेशानिति । स्वित्रेशानितिन्ति । स्वित्रेशानितिन्ति । स्वित्रेशानिति । स्वित्रेशिति । स्वित्रेशिति । स्वित्रेशिति । स्वित्रेशिति । स्वित्रेशिति । स्वित्रेशिति । स्वित्रेशि

11 = 611

1484

कष्णुमारमिष्टरस्तिकार्मायमधनस्त्राक्रमानुम्बन्धितितर्घक्रवार्षेत्रस्य स्वयंत्रम्य क्रम्यस्तिस्त्रमामारिक्षेत्र वैकर्षमानुक्रमानेक्रान्त्रपावववववर्णाव्यप्तित्ववरक्तिकार्यवादिनः क्रमय वोपनमतिस्मानाधिकाणपश्चीववित्रकाशुनर्वश्य यस्यप्रवित्रोद्याप्तरस्त्रमानामिकस्मवद्याप्तित्वराक्ष्यत्वेत्रस्य स्वयंत्रमानास्त्रक्रमान्त्रस्यानास्त्रस्य स्

स बिनामश हैमाः प्राप्त वेनमा अध्युक्त मोचेश्वेश्वश्त इंबेव्स नंतील्य, म कुस्वस्माप्त्रवानित श्लेमान्य विभाग स्व केश्लिको रेव १ मक्त्र सिलं क्रवनात्व प्रिशित प्रयोध स्वित्त विभाग विभाग विभाग स्वाप्त क्ष्या स्वाप्त क्ष्या विश्व वादिनः प्राप्ती तिव्यविश्वातामा मोज्ञ सर्वशिलं प्राप्त क्ष्योत्त स्वाप्त स्वाप्त क्ष्या क्या क्ष्या क्ष्य 11 doll

र्र्ट् भूगर्भिनुन्तिननपुत्रतार्थक्तिनाञ्चलिदिनिजे वेगग्रेकीणनुन्तार्थकदेदस्युकार्यादिभाविनःसार्ववनविभागिनपुरियागिनपुर त्रा सुप्तिन्तिननपुत्रतार्थविष्योगोत्रास्त्रतारम्थनेवर्गन्यःभावनुतुर्ववद्वायुर्गाद्याणनान्त्रःसार्ववनवन्तिनपुरी

१६ यतर्वः (तेनकं १६ श्रम्प् (भ्रम्भाभाष्ट्रं देवनक्तिमार्वक्षेत्रक्षमात्मार्थव्यवस्थानमात्राहिद्रमेतक्यायम्ब्रास्ति । स्वितेद्रभ्रम् । स्व

पर्तितीकारलेपः करि योगमन तीतिसंनिपामनस्माप्याभाषायान्यान्यपामनगर्वरेशमन्यदिग्यवनि श्रीयनेतरेकारे यामवास्मारिलस् यानोपामसंगातर् प्रमिष्टिम्हर्ति नरिरितिने सम्बन्धानयस्मापियास्मीनरिर्नेष्टिवने न।। ॥ ॥ ॥ ९०

1486

शेवसावस्तार्गनावितिस्त्राहिश्हर्यनेश्वस्त्रोणस्त्रेवसारश्वनितितंतुव्यद्धर्तिहेदिनाकार्येन्हतेसोपेहातिह्यपिकर्ति स्मतः सम्बन्नस्माहितिप्रसत्त्रयाप्रदेससम्बन्धस्त्रीवप्रस्तास्त्रयामास्त्रिताश्चयपास्त्रप्तिस्त्रस्त्राधिकाम्तर्वाधितस् त्र-सिद्धमवर्गनित्रस्त्रयाप्रदेससम्बन्धस्त्रोत्रस्त्रोत्तर्वस्त्रयामास्त्राधितास्यास्याप्रस्त्राप्रस्त्राच्या

रोवनसुपरिवर्तमारीनोतः तीपास्चाद्वतसंभ्रानोवित्सारीनोवनतीपाद्वी प्रचने।स्वाद्वतसंभीनोवनक्रवः।सुपर्वाराः सुपरिवःसुपरिवःसुपरिवःसुर्वाद्वः।दृद्वदेशुनिःवृद्ध वर्तनतार्वोचेकते प्रदेशनयात्रप्रतितनविद्यारीयः।वर्षिवप्रस्नातविद्यार्थिवः।वर्षिवप्रस्नातिव्यार्थिवः।वर्षिवप्रस्नातिव्यार्थिवः।वर्षिवप्रस्नातिव्यार्थिवः।वर्षिवप्रस्नातिव्यार्थिवः।वर्षिवप्रस्नातिव्यार्थिवः।वर्षिवप्रस्नातिव्यार्थिवः।वर्षिवप्रस्नातिव्यार्थिवः।वर्षिवप्रस्नातिव्यार्थिवः।वर्षिवप्रस्नातिव्यार्थिवः।वर्षिवप्रस्नातिव्यार्थिवः।वर्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्नातिवार्षिवप्रस्तिवार्षिवप्रस्नातिवार्षेवे विद्याप्तिवार्षेवे विद्याप्तिवार्षेवे विद्याप्तिवार्षेवे विद्याप्तिवार्षेवे विद्याप्तिवार्षेवे विद्याप्तिवार्षेवे विद्याप्तिवार्षेवे विद्याप्तिवार्षेवे विद्यापतिवार्षेत्रे विद्यापतिवार्षेवे विद्यापतिवार्षेवे विद्यापतिवार्षेवे विद्यापतिवार्षेवे विद्यापतिवार्षेवे विद्यापतिवार्षेवे विद्यापतिवार्षेवे विद्यापतिवार्षेत्रे विद्यापतिवार्षेवे विद्यापतिवार्षेत्रे विद्यापतिवार्षेत्रे विद्यापतिवार्षेत्रे विद्यापतिवार्षेत्रे विद्यापतिवार्षेवे विद्यापतिवार्षेत्रे विद्यापतिवार्ये विद्यापतिवार्षेत्रे विद्यापतिवार्ये विद्यापतिव

सं तर्वनिविभ न्यास्त्रवातुष् काएनेत्यदरं तात्रवाभिना विधकतात्रभरं ताववाधनस्ति तनिविधियन नात्रस्य सनिः वातुः वात पदिभितवद्वं तात्रेष्ठे कार्वादेष्ठे कत्वातृभ सं तायाकार्ध्व नेत्र वर्षाति विधियति निरस्त्यः विश्व विद्यानिवधिय इत्तर्भावसाधनस्य नात्रस्य वात्रस्य स्वावद्विधियन्त्रात्। वर्ष्ट्यम् विषेधस्य वर्षात्वस्य स्वावत्वस्य स्वावस्य सिद्धितिनुत्तरप्रस्थाक्तन्त्रमुरायक्तन्त्रते।एयानजारेशलास्ट्यानिगनानुन्यविक्यानस्तायाद्विधाविष्रदेशतानानार्तियत वैधनकार्याद्वरोगः स्वेद्वेद्यतेम् त्रारक्षेकरेशनुप्तेत् क्राय्त् पानुगनेभावकथ्यतिनोनगानः नादिययदेवर् तरिनोत्ताक तासरेवशहार् नशक्तदाप्रतीयतेनवेवरेशेनसमुरायोनुमायतेसमुरायात्वर्यस्य वाचकरतियुक्तंत्वस्यित्मुन्तार्यमायायकत्वारेवतिनीन्यान्त रवयगानामिर्वरत्यात्वतेववर्णानामनुनिन्यारिनागान्त्रागाननाम्बानारसासुन्ते।यरानामेत्त्रसत्तेकरेशानासासुन्तान्यतस्

ग ६३॥ भा छु-

> प्रिर्वेकाशावृद्यसमापुत्रस्य स्थलोयोवकः यः वाविकः गर्दायोति। योग्नीतः योजिः यदिकः स्ति। ययस्य स्थलिव स्विति स् दे। ययस्य सारिवनमित्रिर्वेतत्।। अस्यर् स्थाने मधीपमानुभानुभाने स्विति स्विते। वयस्य स्थलपित्रु विति । यस्य स्व स्वास्त्य प्रिति नेत्रयोग्न वस्य कः सम्बेकः । स्वस्य स्विते स्वस्य स्वति । स्वस्य स्वस्य स्वति । । ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।।

> > (१५५॥)

नकोत्तानर्ष्यन्ता यमेत्रतु कातुत्यायामन्तिव्यमे योज्यास्यस्याधवः।नद्यनात्यायतेशात्त्रिनेषुद्वारिवन्स्र्विधिते।ह एञ्चापं लोकेषवत्त्त्त्वसम्बद्धाःस्यसंत्रीतेतरेकदेशःयपुत्रवेतत्रसम्बद्धायस्य स्वत्यवानात्तृतिव्यक्ते। ।।जत्या।।।किप्रचीन प्रितिवंशारिधन्यत्यद्भारत्याःसमावेशर्शनाद्यन्यतेषायुनेनशिक्षत्यात्रित्रप्रः।)यवाञ्चे राह्य त्यःपर्दितिनमुक्यत्य त्यःयरद्ति।वधनुव्यने।तथाणापाप्रविद्याद्द्यनीत्यस्त्रायामद्द्यनोविस्वाणं श्वस्द्रस्त्यः व्यनेनेत्वत्योऽवितुमहान्॥

1488

क्र राणुंबह्दनर्गितियदः तिप्रवायस्तु प्रवासापेपुंबनभावीन्यु घरः तेरितिर्स्वा प्रश्चानित्र की ते॥ ॥वत्रे॥ ॥कार्ययातिस्तृ वहितस्तृ वहितस्त्र ने वारानारिते प्रदेश । स्वार्यप्रविति स्रवेत्र वे ने वारानारिते प्रदेश । स्वार्यप्रविति स्रवेत्र व ह पो (सन वित्ते वहिताप्रविनिद्विति त्रवेत्र तार्यास्त्र तात्र वीर्धिय स्वार्यात् वित्ते स्वार्यस्त्र वित्ते स्व

तः राभायुं राजारः। कुरी श्रमीयुं राज्यः अभवस्त्रियोगेन्वं वह्यते। कुरामायुं राज्यः अभवपेनियोगेनवं बहुत्ये क्रम देशेः । श्रामी शामाः युं रायुं राष्ट्र अभिक्षित्व कार्मात्रिक्षित्र मिक्षित्व कार्मायुं काञ्यप्रस्ति ते। अस्ति स्वादिक्ष कार्मायुं का

वाद्योगिमस्त्रिकी साध्यान्त्र के स्वानिनन के बंग्वेड यह सामिति उत्तर सर्था स्वानिक स्वानिक स्वानिक स्वानिक स्व

त्रा की भा की कि कार्गाक्षभेतार्मारिरिस्चिध-किम-संवापरिमामिरित्रवेल-स्वायंच्चरस्तुः न्द्रस्तिं वाच्युत्सामिवेनास्यंधायाग्या स्यार्भनामेतुः स्वत्यंचेष-एकादिविधपसारिप्रकासमेगतेनोभवान्द्रत्तोभवतेः कहरति। भन्नवश्नेकारत्योर्धयोर्धरोवर् तिययविकतनेः त्यारेर्स्तिषासम्बर्धने मेर्स्नुसितेर्कं स्वोयेवन्त्रत्योत्नृत्यायोग्रह्यं। एवयोग्राक्तराम्य्योग्र

र्थियोर्भर् सतुन्नित्र्या प्रतर्शिपञ्च अवशे प्रणामितियेनावशिष्यतेष्ठियतेन हार्बिनः कत्पन्योपस्तः सर्वे कुर्यानेनतः कर्तिविष यविभागः अवश्येयणेवे कुत्तिनितिनित्रित्व स्वयम् कुत्तिनमवश्येयणे भवनास्ववश्येषणास्याविकुत्तिन वामसीसर्थः यत्परसक सार्थिनित्याकर्गणार्थे केखपमकुत्तिन मध्याञ्चयविशयेषप्रद्रमुपाहरूरवश्येयणे प्रस्तिनीतिकितिकितिकितिकितिकितिकिति

ग्रम्

1490

त्वम्युक्ताः ।।निर्धार्थप्रमितिववनं-विभिष्ठवर्द्दवर्धातवेनम्य व्यावितिदुक्तं द्वात्वत्तात्वक्ष्यात्वित्वत्त्वत जीविकार्थाः ।।तिर्धार्यत्त्राद्वतिः वर्षाय्यविद्यप्रदेशात्वायाः प्रवृद्धिः ।। विद्यायः ।।तिर्धार्यत्रेतिः वर्षाय्वयः विद्याद्वात्तिः वर्षायः विद्यायः वर्षायः वर्षायः वर्षायः ।।तिर्धार्यत्त वर्षायः ।।तिर्धार्यविद्याय्याय्यायः वर्षायः वर्षायः वर्षायः वर्षायः वर्षायः वर्षायः वर्षायः ।।तिर्धार्यः वर्षाय

नुष्मनुद्धोषि मर्थान्न योन्तुवनीयनुरोयो वा वेशिंगाविधार्थन् ष्मनुद्धोषि गिसिहार्थम्नुव्येन् व नुत्रेनेनेवयं वा विधि स्वयी का एता करा विधानि । ।। मीविकार्थन ष्याप्त्य स्वयोगने नेद्र्यविधानि। । । मीविकार्थन प्रवास स्वयोगने नेद्र्यविधानि। । । समासा वा ता स्वयोगि । स्वयोगि । स्वयोगि । । समासा वा ता विधानि । स्वयोगि ।

वार्यायप्रामर्शा के बिर्धायमाने अस्मारेशतापकारियां परिमाधित महाराधित के क्या कि स्थापित के कर्या एवा कारि गोधित साम्भाव करितिश्रीस्था मारी में वैतर्भू ते वार्थीना मुख्यपक्षा का माधुपक्षेय की सामाश्व कर्याप्रयम का का प्राप्त की वित्त विविध ये का कत्मान श्रीका कर्यानसमूत्र विध्यावाचित्रीतम्ब का कामाने रेश्टर कामान विष्याम करते के स्पूर्व पारिकार करते ने तुप का का स्थव सर्व स्थाप का स्था का स्थाप क ॥ 6 डी।। भा-कु- श्रमिता । च रेतारेत्रचाहितिरोचेतात्तिवशेष्यतेत्रोजे पोविहि तोस्तृतहनेष्मिनि जिहारि पोषम्पासात्ताःचाप्रिजितस्तिकत्रव भूबेरापुक्तःकालर्त्त्रणःचपाचलपरेवतेतिनोजितिववक्तःचातितिःस्वष्यतेत्रोत्ताचयस्याद्वितव्यान्त्रवाद्वितिव्यान्त्रव जा रेशव्युजितिरोजाधिकस्विदितमत्वयस्य प्रतिस्तरस्यकोग्रह्मात्रवात्तात्रोज्ञातितिवस्यान्त्रवाति वित्रवस्ति

श्रापितिहरूरत्वात्ववराश्रामित्रात्ववर्वाःश्रामित्रात्ववहाः क्षेत्रविद्यात्वर्वाः व्यापितिव क्षः वे। इह्मामूत्॥ श्रापितितेमुहुर्तेः श्रापितिकः व्यापावद्यामात्रीतिवरं क्षः वे। विद्यापावदेश्यापितितं कः मेत्राञ्चावस्त्रव्यापात्रीतिवरं मोत्राप्त्रवर्वे व्यापात्राक्ष्यात्वर्वे विद्यापात्रितिकः महित्राप्त्राव्यव्यापात्रितिकः महित्रव्यापात्रितिकः महित्रविद्यापात्रितिकः । व्यादेश्यविद्यापात्रकः । व्यादेश्यविद्यापात्रकः । व्यादेश्यविद्यापात्रकः । व्यादेश्यविद्यापात्रकः । व्यादेश्यविद्यापात्रकः । व्यादेश्यविद्यापात्रकः ।

लायमितिबुजासावमास्वमाद्देनेमामानिवमोव गोत्रास्विनिवेत्रवाणाद्विभन्नगोवयह गोनार्थीय होतेनेमाद्विनः प्रम वेदिधीयमानोसार् देवुनेकप्रस्तेनाकप्रश्वेपेनस्याध्ययस्य सम्बद्धमाद्रश्येजोनविनिक्रात्रविद्धिमाय्यस्य गोनीवागनक हमादावाणाद्यसाद्विनस्यावः। ।। हत्युवाध्यायनप्यद्रप्रादिवीयमाद्विकाप्यर्थसाद्वी। **गर्डग** 

1492

ः चर्कतरमाभगर्कतम् इति प्रदेशक्षितिदेदिकामोर्शतास्मार्गविषयसंभा तभवसम्बद्धभागत्त्रात्विति लोवेनसिदेवनलीविष्यनमभूम्निवित्रकत्तार्यनते नलोवस्मार्यास्याद्वयत्त्वाद्वरिकेसारो मर्-परितिवर्शवःसिधातिः ॥स्यलाः ॥वेनकरित्रासर्थस्योतकःकन्पस्ययःभूवेनऋषियकं चनिवलभूमतेसने वकावधाप्रतिः स्ट्रमान्य भवातस्य हरूनविद्यस्तित्वस्य सम्बद्धाःस्यातस्य स्तिविद्यस्य स्तिविद्यस्य

षार्ण्यस्परेखारेषाच्याचे बुक्तीव व्यापारक्षये १ त्यावार्ष्यक्षेत्र १ त्यावारक्षये १ त्यावारक्षये १ त्यावारक्षय । च्यावाबिदि व तरणके दिव्यारिक्षकान् दृशितः। ।। एक्ष्यिदि प्रमाणा व्यवस्था त्यावारक त्यावारक त्यावारक त्यावारक ६६ तो दृशिता विद्याति विद्याति विद्याती कालका त्यावारक त्य

ताभौर्याचार्ण्यक्तायोष्ट्रविधार्भयंत्रस्य स्वाचित्रस्य स्वाचित्रस्य स्वाचित्रस्य स्वाचित्रस्य स्वाचित्रस्य स्व विस्तर्यस्य स्वाचित्रस्य मानी ए

एक्ताहित्साविक्वनर्तिवारिषेपेनावार्थिकः कत्रलीतिसामतेबहिसापि रुताहि लोकतेतातीत्काशिग्यकतः वसेगो इस्मानेखापिक्वनेनै वन वं ताति वैतिनात्त्रोत्रेषिराध्यस्कान्नोतन्त्राधावान्यस्त तैयहणोतिका्कपूर्वस्थापियदणास्त्रितेक्वनात्सानिश्वहरणातिकाः कत्यापानित्रात्त्राणिकस्थातीत्र कत्रोतिबेधः स्वार्ष्विकक्रतंत्राव्यतिष्यः ॥-स्वयः। धावियहास्रानीहितस्यग्यस्रवियद्यस्थितस्य स्वर्णिकस्थापानोपानक

नसामिवननेपापिवननेपातिष्यानर्थकंप्रहरूषिदिवनात्।।भापिववनेपातिष्योनर्थकः।कंकात्।।प्रहरूपिदिवनात्।महरूपिद्वेः सोर्चरिकित्नक्षमिष्णः। । ग्यावर्रणितिष्यान्यस्त्रप्राप्ताम्भयविधानानुवयन्त्रविप्रह्मणावानःस्याधानयविधर् उपवितः।किन्नामंत्रवेष्णान्यविधर्प्यित्वादित्वानिक्षान्यस्य स्वयंद्वेषक्षात्रक्षान्यस्य स्वयंद्वेषक्षान्यस्य स्वयंद्वेषक्षान्यस्य स्वयंद्वेषक्षान्यस्य स्वयंद्वेषक्षान्यस्य स्वयंद्वेषक्षान्यस्य स्वयंद्वेषक्षान्यस्य स्वयंद्वेषक्षान्यस्य स्वयंद्वेषक्षयः। स्वयंद्वेषक्ययः। स्वयंद्वेषक्षयः। स्वयंद्वेषक्षयः। स्वयंद्वेषक्षयः। स्वयंद्वेषक्षयः। स्

तन्त्र निमयस्यान्ति यतेषार्थाने क्रीन्ति स्वित्रहरून्यस्त् विभावाधिकारणनिक्तिनिक्षके क्रमातानितियस्य प्रामितिन वारेषे दृश्य स्वर्गानित्र व्यवस्य विभावधिकार् तत्र दृश्य क्षेत्र विभावधिकार् त्र विभावधिकार् त्र विभावधिकार् त्र विभावधिकार् विभावधिकार्य व

11 6 911

1494

त्रप्तर्तिन्त्रवर्षेवणेकनित्रमान्करःपाप्तर्थः युः ऋतुक्तेषणमञ्जूवनत्र्यक्षिणनव्यभागस्यक्षेष्णवय्यनयावस्यवयोगासमारयहस सामग्रिनितिनः सामार्वितिकितिकः वयद्यारित्याभागत्त्रप्रकृतवर्षेत्रप्तानव्याप्ताप्तर्थः वर्तनानताहित्वक्षेत्रप्त विदित्तसम्बन्धिकाः सामार्वितिकितिकः वयद्यारित्याभागत्त्रप्तिकान्त्रप्तिकानव्याप्तिकानवित्रप्तिकान्त्रप्तिकानि

तमार्वः प्राक्तनः भ्यार्वः प्राप्तुनः । सामार्वः प्राप्त् १९८ः । बहुती तानंताः समार्वता स्वेतिः एवतार्हिनायं प्रत्यविविद्वतालयते । स्वेति है व्यक्तित्वालयते । स्वेति व्यक्तिव्यक्तित्वालयते । स्वेति व्यक्तिव्यक्तिव्यक्तित्वालयते । स्वेति व्यक्तिव्यक्तित्वालयते । स्वेति व्यक्तिविष्ठेति व्यक्तिविष्ठेति । स्वेति व्यक्तिविष्ठेति । स्विति व्यक्तिविष्वालयते । स्विति व्यक्तिविष्ठेति । स्विति व्यक्तिविष्ठेति । स्विति विष्ठेति विष्ठेति विष्ठेति । स्विति विष्ठेति विष्ठेति । स्विति स्विति विष्ठेति । स्विति स्विति स्विति स्विति । स्विति स्विति स्विति स्विति स्विति । स्विति स्विति स्विति स्विति स्विति स्विति स्विति स्विति स्विति । स्विति स्विति

विबर्गसम्बन्धः प्रवाचिन्तर्विशन् स्प्रामाधिहत्तेष्रविद्धान्यामधानिविद्धान्तिः कविष्यविश्वापकावित्तेविवस्तावग्र तेन्यर्तिक्वर्णर्वेद्वामानावित्तर्वित्तर्व्हत्वः क्वतेत्रवाः वृत्तिकात्त्वः स्तिकेवारित्वः तत्त्वः स्तिकेवारित व्यविद्वासम्बन्धः स्वाचित्तर्वास्तिकेत्र्यः स्वतित्रवाः वृत्तिकात्त्वः स्तिकेवारित्वः स्वतिक्वास्तिकेवः स्वति भान्ते-११९५० वर्ष्त्रारिषुणार-कविवासभ्यात्रभावनाति वेत्रभविवास्य विशेषार्धः स्वाः । विभावने रहिक्वियार्थः द्वानिकार्थः स्वित् विवासिका वर्ष्यः व्याप्त विभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात्रभावनात

वि इतंत्रज्ञाधानंत्रमा व त्रापितकी। । । १६ विभाषा श्रम् ते पूर्वि विभव वापनां चे द्रवि विभाव के विद्यानिक विश्व विभाषा निश्च के विभाषा विश्व के विभाषा विश्व के विश्व विभाव के विश्व क

गर्भ।

T496

एकत्वसस्तामकदारेणाः आवित्रवर्तातिने ते। किययोगते। युग्धनिसम्मानिशनने कत्वयुनः युगधनिसमान् त्रिर्वति॥ स्वयक्तियाय प्रमुवर्तते ते आहोत्यक्ति स्वयोति सम्मानारे हर्षयः । इहमानृत्। एको भुन्ते दित्र स्वयत्वर्तमाने विदित्त यायद् व इति। वृद्दयोक्ति विद्यापयोः करमान्त्रभवति। दीयाचोत्रयया काः चना एपाका-यं चयाकाः रहाया कार्यते।।।।।।।।।।।।।।।।।

मुं ऋरतिबारिक्ह व्यक्ष विभागणिविद् स्वं च्याकित प्रधानिति प्यानिति विभाग स्वानित्व हिमाभ विभागित ता प्रकार कि वार्य इतिवादि वर्षा ने सामित्व का स्वानित्व का स्वान

भा-की-11 गर्दा नेनमृद्धिया प्रशानिति नेष्णा हस्ति प्रहितादिवन्दियासंघ स्वकृति हो ताहि दूब नामुग्राची स्वाप्ति दिवास स्वति वास धार्यीच व प्रतान स्वाप्त तत्मामृद्धि चाविश्वभाति वस चीकि या घर्रणाहर्तने तसाधात्मावे वस्ति या गृह्यो वो कादि जिल्हा शृहें कि दूब ना नाभित्री धार्यीच व प्रतान स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वापित स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वापति स्व

नैविक्रियागणनं।कंतरिद्वगणतमेवस्नक्षस्पिहितेभागे द्वस्वनीताः इतिहत्वणणानाम्ब्रामीतास्वद्धः स्त्राप्तः द्व न्ह्रवितः पूर्वयामापियागवादिषः स्वाहभीक्षेतं वेदस्नीपुनावेदस्नोते क्षंत्रस्नातुः स्वर्धाने मुक्तितः द्वाणाना न्नम्भातिर्याद्वल्यपिषुनः पुना इनिर्णाहनिदिग्हने : सहरितिसात्। अत्यः सदिग्तिगष्टनंतरियनु वर्गते अधारिने प्रदे

रिर्विद्वाय क्रिकुक्तवाकाययराज्यन्याक्षावादीक्षियाञ्चवेषकार्यिवकार्येभवतिवादशानपूर्विष्कृतेक्षित्र पायसीतिहरूकिकाराक्ष्यविद्व वर्जनस्त्रकावाकर् समाध्यवेषिर्व्ययव्यक्तियाञ्चलायम्बर्धिवयः स्थितिर्वित्रमामानेनाययानात्यमाराजायव्यक्तियं विश्वव ध्याप्रध्वतिरुवितिरितिरोषान्तरं कर्षविद्वल्वकातिन्या गारिन्यामसनिरामात्रनिर्वाचनाति।

લિંતસૈનિસુના વિદયન ના માન્ય તે સમય વાર્ડિયાના મહિનાનું વર્ષિયાના વાર્ડિયાના વર્ષિયાના વર્ષિયાના વર્ષિયાના વાર્ તિમેરાનું જારૂં મહિના માત્ર વિદ્યાના માન્ય માન્ય માન્ય વાર્ષિયાના માન્ય વર્ષિયાના વર્ષિયાના માન્ય માન્ય

स्तिर्द्धिष्ठित्वाद्दश्चरभोभाइतिः वृश्चे वश्चयाभिष्ठावाचे ववृश्चेयतिषु त्यो। यहक्यान्यविद्धः या होतीयहरू वा वश् १८ कः वाक्ष्रीवृश्चे व्याति वेतायेः द्वेयाको त्रवः वाकाः वताः वताः वताः वताः व्यात्यः प्रवयानाः प्रवयानाः क्र पानमे तेत्राह्दः सिद्धः वेत्रक्षेत्रस्य व्यात्वात् वाकाः प्रवादात् द्वेयानाः त्र प्रात्ति । व्यात्वात् व्यात् भवेशदिद्धिकादि भिद्धावे वस्त्रोत् स्वयं वस्त्रोताः वस्त्रावे स्वयं प्रवादात् विद्यात् वस्त्रावे । वस्त्रावे स्वयं प्रवादात् वस्त्रावे । वस्त्रावे स्वयं प्रवादात् वस्त्रावे । वस्त्रावे स्वयं प्रवादात् वस्त्रावे स्वयं प्रवादात् । वस्त्रावे स्वयं प्रवादावे । वस्त्रावे स्वयं प्रवादात् वस्त्रावे । वस्त्रावे स्वयं प्रवादात् वस्त्रावे । वस्त्रवे विद्यावे स्वयं प्रवादात् । वस्त्रवे । वस्

प्रमाणिकवाण्याम् देवा विशेषां य द्वानेनाम् व्याने देवेदेकस्याप्यकि प्रयान्त्रस्य स्थानिक विश्वास्य स्थानिक विश्वास स्थानिक विश्वास स्थानिक विश्वास स्थानिक विश्वास स्थानिक विश्वस्य स्यानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्यानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्यानिक स्थानिक स्यानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्यानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्यानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्य

देवतंत्राक्षाद्र्यपत्रदेवतंत्रादिक्षयोतित्रदेवतिवित्रदेवतामितिविद्वित्रोदेवताने प्रदेशः ।। दिवैश्वयं क प्रकारेशः तस्म न्यार्थतन्त्रावेषद्वत्तिदेश्यप्रप्रविद्विदंश्यति॥ ।। द्वाजन्यतिल्यानित्राव्यतेतिल्यानितंत्रकः वेदिवता। कंतुनः नात्त्रात्ति । दिखितिदेवशृक्षयेषु श्चितः स्वार्षिकय्यवे। स्वार्षिकाष्ट्रप्रकृतिकीलियवयनाम् वर्षेत्र ताउक्तेवा। केप्रकृत्वार्थिका यतिवेत्री

तयम् मर्चनिह्नीरिकान्त वाश्रम् १ नत् नातिन वागर्वभे १ वर्षमितिनातिश हते तुर्वताशहस्य ह्यो न सीय नायुगवस्योगिनस्य

गम्

1500

तकका करिया मानवार स्वांत्र स्व लावित्रेणः संरंति। श्राप्यकासो कुलालवरु उत्तिवासंदानावित्रे मञ्जरस्य वर्षस्यानेन निवाके लावनावारः विवारः। काबिकामाम् वनाम्योधवामाबाद् वनामयोधयोवऋकामाभिवेष्ट् वियेनामध्योतिकार्द्धस्मियेयोवऋकानिकार्ध्व यामिनानाचास्मित्राचोत्रिवन्त्रचोत्रिने सानायाः तुजावानुष्याचानुष्याचानुष्यास्मित्राचे पातविद्यत्राविष्टिन्त्रताया वणान्यामा संतर्भातिवारंतेलाना व्यथ्यानुमाना न्यत्रपूरः नतु व्याशाश्चीयः वेवातः वेहतः नविवहह्ततः। सावा विन्यप्रकृतिकार्यात्रामार्यात्रामार्यात्रामार्यात्रामार्यात्रामार्यात्राम् विन्यप्रकृतिकार्यात्राम् विन्यप्रकृतिकार्यात्राम् केंद्रस्य अवस्था अवस्थित है ने विष्य अवस्था विषय में विषय वंभवन्तः।वविष्यभन्नेमावः निमायोवन्तवः।नेपतिष्टन्त्रवरगास्वाः॥ ॥वद्वस्याक्षान्त्रस्यार्वार्वाः तर्सानकलाकान्त्रमानाममानवनावकलाकानमम्बाममानवनककिवीवद्वशादे हि। ऋतिहे यु ऋति दिष्रमाम् त। द्षेषु माणिजा दिष्ववासा ता खलाशो देति। द्षेषु पाणिजा दिष् माम् त्।। चानिष्टेष्ट्यादा हिप्पचा त्या तपति यो मेषं वज्या सासि । तपित्र का यो जावाहिना असंस्था व वर्त यो जा 【作品的一种

11651

क्षरास्य सद्यविद्यातिक। अपूनन दूरेन ये देशा वार्तिक देशी सूचे प्रशिक्ष स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्व वस्थामा सन्वतिवीमाभागार्त्रहे । अस्तु वस्तारियु १६६१माभवसावित्रस्थे अस्ति । अस्ति विवस्ता अस्ति । अस्ति । अस्त त नाची भावः। परानुम्द्र भिरंबिवका ग्रामसंवयमा वाधिका भेरेनमव कि वायो क्वीविवश्यते नरिविय सवा सक्रा सर्वति ववस्य ना भूतते द्रा 

कृष्याक्रियोगेसंपप्तकर्त्तीरिवि विवासमूनत् द्वायग्रहसाकर्त्तवाहरमाधूनासंप्रधेनेकानपृति। यथाकि प्रमातिपये समूनतर्वि य रीरहुक का अववितासंघरियक्तिन सेने शालव्यविताप्रस्तिविव सायहातिवन प्रस्तिविन सायहातिवन सायहाति विवास सावारिय उपसंख्या नं कर्त्रवासमाग्रामवति।अध्याशाभवाताअतिकाभवति।कंत्रनः कार्तानिधाति।नद्यसमावसमावभवति।क्रिकेट्विसमावस्क समा वस्त्वानातात्रत्राहिव ऋषे व कर्मा वात्राचा जा छ हो महिव्यति ।। अ व क्रानुका सात्रात्राक्र वर्षा स्थापि ।। विजेति हर नीमबरामेत्रोरात्रवं प्रथास्यावनेतर्तिवयक्षनेग्यकात्रात्रात्रयं निवस्य विवकार्तामुबंधनप्रत्यास्यरंगोबिति दे। यत्रत्रा परितादाविकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकारामिकार इतिउचमाने इत्र हते विम्नसञ्चे ताञ्चर्य बहुर तो नानर्श्व करवे तो त्रवेषे तरान अविष्यति। इर् तर्दिना भाष्टर्शिया निर्देशिक तत्ते। तस्मानं कारः कर्तवः।प्रम द्वातवर्ववप्यामभूभवेतिवक्तः वाभद्राक्तीति।।संमाराताः। यंतपद्वातिमधी।यते।

नारं वायुननद्वां बेल हो प्रकार वारा कर विशेष नाया युवा के से के लेता युवा के से विशेष हो हो हो है जिल्ला के से विकासिरविवशायायकोतिकारावरकोयाप्वतंत्रेयम्भानात्त्वाचीविधनकाराचारियरिकारमावासामायासा शर्वमनाप्रस्थनस्वयववना स्रवेतान्त्रामहास्रोतेष्यास्यादिनिस्तरीगृहानाध्याप

11 6 611

तैतरसियवोजनं प्रभावति के कि तिस्ति है। इहिति है की जनाति है सिवानं तिहित्ती के प्रधान के विद्यालय के अनिवाद के प्रधान के कि ति कि ति के कि ति क

माइक म

1.564

नप्जनामः रहियातिषिहं। कोविपतिवेधः भिर्धातिकाधः यक्तिभः यमा द्यातिविधायते। नवस्त्र काविप्तः नेतापक्तिभः समाधातिविधायते। नवस्त्र काविप्तः नेतापक्तिभः समाधातिविधायते। नवस्त्र काविप्तः नेतापक्तिभः समाधातिविधायते विकास्त्र स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान स्वान्त स

1130011 HI-4 १४ क्ष वासिक रिवाचारम् करंगमिय विभिन्न विभिन्न मानवर्गमा मेरवर सम्मित्र स्वरायववन् क्षः मञ्जूनामा रङ्गमारितवनस स्वर्मववान सेवयस गर्भियक्षमा मानविक्ष स्वर्म स्वर्मा विभव सम्मित्र स्वरंग्य स्वरंगित स्वरंशित स्वरंगित स्वरंगि संवर्भ वासिक रिवाचारम् स्वरंगित स्वरंगित स्वरंगित स्वरंगित स्वरंगित स्वरंगित स्वरंगित स्वरंगित स्वरंगित स्वरंग

संबद्ध ध्राः स्वनश्र्रित श्विद्वित्तावते। वेद १९ स्प्रां तसमास्य श्वाद्वित्त वेद १९ स्त्रा श्वीद्वित्त वेद १९ स्व त्वाद्वे त्वाद्वे द्वाद्वे तः समस्र ति द्वित्त स्वाद्वे त्वाद्वे त्वादे त्वाद्वे त्वादे त्वादे त्वाद्वे त्वाद्वे

113,001

भागिक्षित्रदशार्थयवनिर्विद्याने व्यवानः अवणाभिभिना क हात्रागं र श्वेनविति वात्रागाशामा हो समा सिहान भावः केवग श्विमिति। युश्याने वर्षे विक्रांतावर गामु व्यवेते नेवाववाः पर्यंति विर्वित्यतः।। सामार्थागिरि नेवागंत्रा शुक्रं वर श्रेमिर्धातः।।

श्रनणन्यर्थात्मानितिन्त्रवीपर्श्तमातर्रकाणिन्यत्वाणित्रामणरार्थन्द्ववीर् पःन्याधाःकवःकत्तैवाः॥सङ्गी॥सङ्गवननवीकानिति-सद्वित्वस्त्रोतानतस्त्रमाद्रथानार्थेकःर्तवेदजनोर्जानशेमानात्तरानाङ्गरहाःशुंतातिनिवनातस्त्वपास्त्रमानात्रनाद्र

सर्तिवर्गास्त्रीत्राज्य वास्त्रोवर्गे अहंपः स्वरं वर्गाणं स्वरंगः विरं हर्गरं वर्णः स्वरं स्वरंगः वर्णः स्वरं स्वरंगः वर्णः स्वरंगः स

गाउँ०५॥ भा-छुः रदः। युवेतेरा नार्थवितिवंते वं चार्या वारितिविभाषा नीशत सविधायते तर्याता नार्या वितिवाशिषाणा वायदा नार्यात सवस् यस्तु पूर्वप्रकृतिस्थरणा वुरमने तर्या विवस्ता कारणा सम्बद्धात महे भवति व्याप्त विवस्त व्याप्त स्थापि युवक्ती ये पत् उत्र स्मातारितिविक्ता विवस्ति सामित्र सामित्र सम्बद्धाती सम्बद्धाती नीशक सम्बद्धाती सम्बद्धाती स्थित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित सम्बद्धाती समित्र सम्बद्धाती समित्र समित्र

तुर् बोहीसम्ब्यक्षीाः स्वामानवन्। दिव वंवच्यनपातां विभावते। नर प्रहानः सेनुवर्तेता वास्त्र तरंपवति। विद्यन पातावि सामनेत्रीरामार्था प्राचित्रमधानार्थाः यो। यनेत्रीरामार्थाः यनेत्रीरामाः प्रधीसपति। उन्हासस्य वश्चिक्तस्या॥॥६वि भ्योषम् द्वितिमर्थाष्ट्रस्यः प्रस्थातां कि योजनस्यास्त्रस्यातु वर्ति। मूर्ट्स्य प्रवचने गार्थाः योजनेत्रीरामार्थानां स्व

द्वितयधनम् न्यानस्य चित्रावित्रमन्त्रोसनर्वस्यातादिनिर्यायास्त्रम् देसुर्दः यहारितित्यिभाषात्रोस्त्रनेयसम्बद्धातिर्यत्यादि मुद्देतिसम्बद्धात्रस्य स्वरंतिसम्बद्धात्रस्य स्वरंतिसम्बद्धात् स्वरंतिसम्बद्धात्रस्य स्वरंतिसम्बद्धात्रस्य स्व

11505) धाम

No.

खण्रस्मीयः ।। कल्पासाचे न नी कपुरानिष्य वर्गानिष्य कार्य है स्वाधित स्वाधित स्वाधित स्वाधित स्वाधित स्वाधित स्व भिन्ने वर्गा निर्माण स्वाधित कर्मा वर्गा न स्वाधित स्वाधित स्वाधित स्वाधित स्वाधित स्वाधित स्वाधित स्वाधित स्व निर्माण स्वाधित स्वाधित

त्रव्याः वियः व्याप्त्रकार्यः विषयः स्त्राप्त्रकार्यः प्रस्ति विश्वास्त्रकार्यः व्याप्तः विश्वास्त्रकार्यः विश क्रियाः विश्वास्त्रकार्यः विश्वास्त्रकारः विश्वास्त्रकार्यः विश्वास्त्रकारः विश्वास्त्

मारोत्परिशानकुनीहोस्तेस्वार्थहरू ॥ ॥श्चन्नाक्षणपुरसाम्यावितश्चार्यप्रमययोः प्रसंगेकेवन्नीरं शक्यिनार्थवनन्॥ ॥विवर्गिनानाना सिकायस्परानियः॥ ॥ ५०३॥ भान्धः प्रधा त्रंबशहोति द्ववाचार्यसम्भिन्धति।स्तिन्धताच वर्षदेनस्प्रांधद्यत्त्रम्यांविक ५६ एए प्रसाधिक ५६ एए प्रसाधनिक वर्षां प्रसाधनिक स्वार्तिक स्वार्विक विश्व का वर्षावेद्व वारि प्रस्ते कांत्रत्तर्त्व स्वार्वेद्व स्वार्वेद्व स प्रतिनानम्बन्धिमाणकोत्तं कुणादिवरिवर सार्वेविति रातस्क स्वातंत्रविकांत्र स्वार्वेभवति प्रविकालिक विभागिक विभागिक

प्रवित्वं प्रश्नित्वे स्वतं के स्वतं के स्वतं के स्वतं के स्वतं के स्वतं स्वतं के स्वतं के स्वतं के स्वतं के स भवितं के प्रश्नित के स्वतं के स्वतं

॥ ४०५॥ धार



किंपुनीरितपूर्वेषामः अस्तिमः र्तिसामानेनीकंतनोवशेषसापनाययथ ययपिकवरेशोवलेशोपयस्यापनर्वकंश्वेतीसारिशेषयंस्यामाशेयानिने सन्धियानामाश्रेतिस्मिषितक प्रसंगामानात्रसे पारेवस्यिकत्मितिना त्रयापिविनासम्बन्धितः स्वरंगितः संगतसम्बन्धितः विशेषकात् पट्टे प्राचान्कपू प्रसंगः क्वमाष्यद्वीत्वनस्यास्यावकाशः सम्मतंत्रां विशेषस्यितितत्रमृत्वविषयिवयास्वनार् नक्वमावस्यना सर्वः तस्त्रन्थः

कियुनारशिष्यद्वीन्यवेश्वयस्त्रद्वाक्ष्यवेश्वयस्त्रद्वाक्ष्यविद्वात्रित्वात्रित्वस्त्रात्तित्वव्यक्ष्यव्यक्ष्यव त्रिन्यक्ष्यव्यक्ष्यवेश्वयस्त्रद्वाक्ष्यव्यक्ष्यव्यक्ष्यविद्वात्रित्वात्रित्वात्व्यक्षयः व्यव्यक्ष्यविद्वात्व स्वेश्वयक्षयक्ष्यविद्वात्व्यक्ष्यस्त्रद्वात्व्यक्षयः व्यवस्त्रात्वात्व्यक्षयः व्यवस्त्रित्वात्व्यक्ष्यविद्वात्व स्विद्वात्वयस्त्रव्यक्षयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्वयस्त्वयस्त्रविद्वात्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त्वयस्त

यभरोगानिस्नियमाणेखाय्यं में ते धानवश्लेशान्यात्वपूप्रायोतिकियमाणेशिखाय्योतस्य प्रस्तानात्वर्यनात्वपृथेयस्यान्त पन्यसंग्रह्णार्थस्य स्वार्थनात्वर्यस्थार्थस्य स्वार्थनात्वर्यस्थार्थस्य स्वार्थनात्वर्यस्थार्थस्य 1160311 MA नेवकवष्टेश्वितिशेषय्द्रसावर्यकार्यमान्यसादितियः कञ्चिदि तसासादिभावानपान्नोतिदिवत्यादित्य्यविनःसावासामासात्रवशमदिनभवतिक् न्यं वृद्धः वृप्ति सत्रकप्रमामान्यस्तितेवदुन्यस्थिकार्यकार्यकार्यक्षेत्रस्थान्यः स्वस्थान्यक्षेत्रस्य सन्तिवद्धः स्वस्थान्यक्षेत्रस्य सन्तिवद्धः स्वस्थान्यक्षेत्रस्य सन्तिवद्धः स्वस्थान्यक्षेत्रस्य सन्तिवद्धः स्वस्थान्यक्षेत्रस्य सन्तिवद्धः स्वस्थान्यक्षेत्रस्य सन्तिवद्धः स्वस्थानस्य सन्तिवद्धः सनतिवद्धः सन्तिवद्धः सनतिवद्धः सन्तिवद्धः सन्तिवद्धः सन्तिवद्धः सनतिवद्धः सन्तिवद्धः सनतिवद्धः सनतिवद्धः सनतिवद्धः सनतिवद्धः सनतिवद्धः सनतिवद्धः सनतिव

एवंतर्हिनैवक्तवेष्ट्रश्रेषण्ड्यामनागरमासातावेष्ट्रभिकतिहिन्द्रतेततेचेष्ट्रचात्तविकारःसावेष्ट्रचति। वर्वतिकारेषस ६६ बोहेनसासातोवविहिनद्रति। कथनन् केष्ट्रचर्द्रभिकत्वप्रेवेततःश्चन्त्रोपासावेष्ट्रचन्द्रम्यास्यायास्त्रिति। ।।

užošii Kū



1512

mgonn W.B.

१९॥ भउपसन्तिनरिधनिरिद्धालाव वरेरोर्धनेविषक् वृत्वद्वनारितिनोशिकासन्तिनशिद्धाः व्याप्तः वृत्वद्वनेनवनर्भनेयवालेविषयलेक स्टब्स्तिनवस्तवद्यायसः प्रस्तित्वकाणवर्धने द्वानाम बद्धन्यारिनोतियिवस्त्रेत्वति राद्धाः न्यारिनोत्तेवनमार्वद्याणे स्त्रामम वर्षे यदिस्ताननाप्रस्त्रेवना तुषसन्तिनम् विकासावाद्यायस्य स्त्राम् स्त्रित्वमाद्वाप्तास्य स्त्राम् स्त्रमामानस्य चाद्

बह्नचित्रवर्षहर्वे चितित्रदृश्योतेनोषामप्रितिपरिचेषसन्तिनेत्रास्वितमःसाननस्य लोकाष्ट्रप्रकाणमाननसाहनपेरार्घपर तन यु पैन्हतंतुपर्षेष्टमुक्षन्तिनार्पिर्धानोपंतापपतीत्रदृष्ट्रपेषमानितिद्विष्टं ॥ ॥ स्यु पाध्यापनपारपुबक्तपरहर्तेनाध्यप्रश्चेषते ध्यायः॥ ॥ समाप्रस्तुर्वेनमाध्यपः॥

1160A

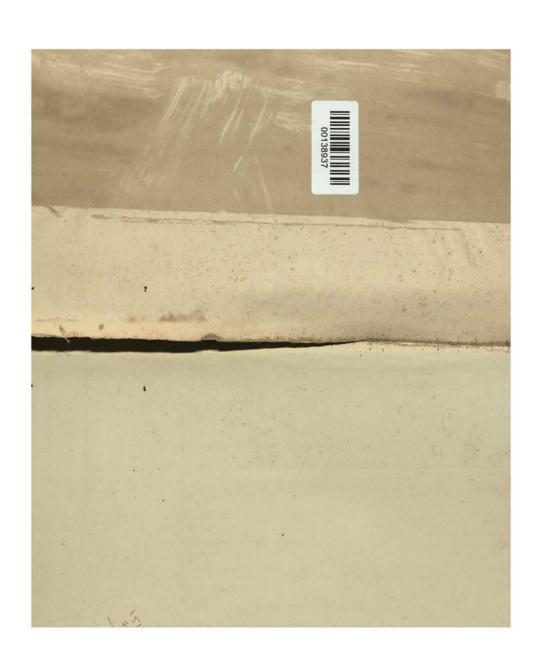

